# THE BOOK WAS DRENCHED

# TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

**Tighit Binding Book** 

# UNIVERSAL LIBRARY ON 14850

UNIVERSAL LIBRARY

प्रकाशक---'मुस्कान-मन्दिर',' संयपुर

> डितीय संस्करण सन् १६४३ स्पन १॥)

> > ग्रह्मः— याः महीयाच ग्रह्म गुद्धा पिटिंग क्करी, मथुराः।

### हैगड्स अप्

#### しじるるので

हास्परस की जो थोड़ी सी पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध हैं डनमें प्रस्तुत पुस्तक 'कुकड़ूँ हूँ 'का स्वर बड़ा तीसा भीर मादक है। इसके लेखक हात्यरस के अब्हे लेखक माने जाते हैं। उनकी 'गड़बढ़ रामायण' और 'सिनेमा पुराण 'नामक स्फूट रचनायें काफी पसन्द की जा चुकी हैं। इन दोनों का भी कुछ भाग 'कुकडूँ कूँ' में संगृहीत है। सभी रचनायें मनोरंजक और 'मोजूं 'हैं। ससुराज की धाँधली मजेदार है, पर 'बीबी का खत ' बतना शेषक नहीं है जितना होना चाहिये था। ' उनकी मुलकात ' मैं ' सिनेमा पुराण ' का कुछ भाग जबर्द्स्ती रस दिया गया है बह ख्यांत्र होना चाहिये था। ' अनोस्ती समा ' की रिपोर्ट बनोसी है और सभापति का भाषण बनोता भी है बौर चोखा भी। ' खेद सरदार ' और ' वे ' दोनों ही स्केच अच्छे इतरे हैं और व्यंग्यपूर्ण हैं। ' चौपट पुराण ' सर्वाधिक सुन्दर और मौतिक चीच मासूम पड़ी। पुस्तक में गुढ़गुढ़ी पैड़ा करने बाला हास्य है। अनमोक्ष बोक्ष अच्छे हैं।

काशी ता० ६-१२-४१

दैनिक 'भाज '

### बरेशन

जमाने की रफ्तार के साथ अगर हम भी बहने लग जाय वस तो हमारे कहने के लिए भी बहुत सी बातें हैं; बैसे—दुनिया में अगर कोई बिद्धान है तो वह हम हैं; बिधातों ने सब से अधिक प्रतिभा यदि किसी को दी है तो हम को दी है तथा हिन्दी में अच्छा लेखक और किय हमारे सिवा दूसरा और है ही कौन ! आदि-आदि। परन्तु प्रथम तो अभी ऐसे लोगों का अभाव नहीं हो गया है जिन्हें पत्त में मिला कर अपनी योग्यता का ढिढोरा न पिटवाया जा सके; दूसरे ये सब बातें भी पायः वही हैं जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं। अतः अच्छा यही होगा कि अपनी प्रशंसा करने में समय नष्ट न कर हम उन्हीं बातों को संत्रेप में बक जायें जो इस पुस्तक से सम्बन्ध रखती है।

हिन्दी में अब ऐसी पुस्तकों की कमी नहीं है; जिन्हें आप स्वयं तो पढ़ें ही; कहीं मजबूत जिल्द मढ़ाकर सुर- ख़ित छोड़ जायें तो नाती-पोते भी लाम उठावें। परन्तु ख़ेद है कि सिद्धान्त सुन्दर होते हुए भी हम इस सिद्धान्त के बिरोधी हैं। हम तो चाहते हैं कि जो पुस्तक आपके लिए लिखी गई है उसे केवल आप ही पढ़ें। इससे भी बढ़ कर हम यह गवारा कर सकते हैं कि आपके इष्ट-मित्र एवं समकालीन सगे-सन्बन्धी लाभ उठा लें। परन्तु जहाँ

आपके नाती-पोतों का प्रश्न आयेगा वहाँ हम यही सलाह देंगे कि उन्हें हमारे नाती-पोतों के लिये छोड़ दीजिये। दुनिया में लिखने पढ़ने बाले सदा रहे हैं और अभी रहेंगे।

इस प्रकार यह तो हुई सब से बड़ी बात । अन्य छोटी-छोटी बातें इस प्रकार हैं:—

१--हमारी अन्य पुस्तकों की भाँति इस पुस्तक में भी ज्ञान-विज्ञान का शिकार ही खेलने की चेष्टा की गई है।

२—पुस्तक हास्य-रस की अवश्य प्रमाणित होगी; क्योंकि हमारे जैसे लेखक ने हास्य-रस लिखने की विष्ठा की है यही हास्य-रस से क्या कम है ?

३—पुस्तक का नाम 'कुकडूँ कूँ 'इस लिए रखा गया है कि बिना कोई नाम दिये हम पुस्तक बाजार में ला -नहीं सकते थे।

४—उपयुक्त सभी बाते पुस्तक की भूमिका में म समभी जानी चाहिये; क्योंकि भूमिका तो हमारी यह पुस्तक ही है। अभी तो जोग हम से बड़ी-बड़ी आशार्के जगाये हैं। अतः पुस्तक तो फिर कभी जिस्लेंगे जब पाठकों का प्रोत्साहन मिलेगा और समय का अभाव न होगा तो।

' कुटिलेश '

### वामी

|            | विषय                               | पृष्ट      |
|------------|------------------------------------|------------|
| ۲.         | ससुरात की घांधती                   | 3          |
| ર.         | बीबी का खत                         | <b>₹</b> १ |
| ₹.         | <b>उनकी मुलाकात</b>                | १६         |
|            | जनोखी स <b>भा</b>                  | <b>3</b> 2 |
| <b>¥</b> . | खेदु सरदार                         | 81         |
|            | वे !                               | પ્રધ       |
| G.         | चौपट-पुराण                         | ६२         |
|            | ठिठो <b>र्</b> ची                  | ٠.<br>چو   |
|            | कृ श्रनमोल बोल                     | وو         |
|            | ख. सागर पार                        | <b>ت</b>   |
|            | ग,    श्रप-टू-डेट सा <del>खी</del> | <b>=</b> 2 |
|            | घ. दि <b>च्य-दोहावली</b>           | <b>=8</b>  |
|            | <b>ङ. गड्डड् रामायया</b>           | 50         |
|            | च. मधुशाला                         | 58         |
|            | <b>छ.</b> भाभी <sub>,</sub> महिमा  | 40         |
|            | ज. गृहस्थ-गा <b>म</b>              | 8 8        |
|            | म. भूके मालूम नथा, कहीं न कहीं     | 44         |

# 🅦 कुकडूँ कूँ 🥞

## ससुराल की घाँघली

9

एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बाप-दादों का मकान छोड़ कर समुराल में जा बसे। दूसरी तरफ हमारे मित्र पं॰ गीताकिशोर शास्त्री जैसे महापुरुष हैं जिन्हें समुराल के नाम ही से चिद् है। 'रात ही छोटी है कि चोर ही गंवार हैं', यह श्राप तब तक नहीं जान सकते जब तक पंडितजी श्रपने समुराल न जाने के रहस्य का भएडाफोड़ न करें। पता नहीं बवपन में किसी बड़े-बूढ़े की सेवा की थी श्रथवा नहीं; परन्तु घर पहुँच कर मैंने यह जरूर देखा था वे मेवा खा रहे थे। एक सेर भर के कटोरे में लगभग श्राधा सेर किशमिश, पिस्ता, काजू, बादाम, श्रखरोट श्रोर न जाने क्या क्या रखा हुआ था श्रोर दो दो दो श्रवने मुंह की कन्दरा में डाल-डाल कर जुगाली कर रहे थे। पास ही एक सेव, दो सन्तरे तथा तीन नासपातियाँ भी रखी थीं; जिन्हें देख कर यह श्रासानी से समभा जा सकता था कि पूर्व जन्म में भी उनके कर्म बुरे नहीं थे; श्रन्यथा श्राज फल खाकर जीवन सफल न कर सकते थे।

में घर से बिना जल-पान किये निकला था, छतः यह तो बात मानी हुई थी कि उनकी, ऐसी सुन्दर' जल-पान-सामग्री' देख कर मुंह में पानी छा गया था, परन्तु इतना अब भी स्वीकार करूंगा कि मेरी नीयत बिलकुल साफ थी। परन्तु उनकी नीयत को क्या कहा जाय? जैसे ही मैंने पैर छूने के उद्देश्य से अपना हाथ बदाया उन्होंने शायद समम लिया कि कोई उचक्का है और मेरे मेवे पर हाथ साफ करना चाहता है। छतः कलाई पकड़

ली। बचपन में बहुत मलाई खाई थी, परन्तु श्रफसोस! श्राज उनसे कलाई न छुड़ा सका।

सो कभी-कभी ऐसा होता है। बल होते हुए भी हमें केवल श्रद्धा के डर से दूसरों से हार स्वीकार कर लेनी पड़ती है। श्राज में भी इसी श्रद्धा का शिकार हो गया। मल-युद्ध के सभी भाव हदय में श्रा चुके थे। परन्तु मेंने उनसे केवल यही कहा कि, 'भगवन् मुके मेवा न चाहिये केवल श्राशीर्वाद दीजिये।'

वे श्रव पहिचान चुके थे। मेवा न देकर केवल श्राशी-वाद ही देना पड़ेगा, यह जानकर खुश तो हो ही गये थे; खीसें भी निकाल दीं श्रीर कहने लगे--- "श्राश्चो बैठो। कैसे श्राये ?"

- —'श्राज में ससुराल जा रहा हूँ। द्यतः सोचा कि कहीं वर श्राकर श्रापको वापस न लौटना पड़े, इसलिये सूचित किये जाऊँ।'
- —'हूं।' उन्होंने गम्भीर मुद्रा बनाकर कहा। 'फागुन में ससुराल जा रहे हो ?'
- 'क्या कोई कलंक का काम है ?' मैंने जिज्ञासा की इच्छा से पूछा।

वे सिन्न हो गये। न जाने कौन सा दिल का घाव हरा

हो आया। एक लम्बी साँस लेकर बोले—'खैर जास्रो। परन्तु फागुन में ससुराल जाना खतरे से खाली नहीं है, इतना नोट कर लेना।'

- -- 'कोई अनुभव हैं ?' मैंने फिर पूछा। 'हो तो जरा बताइये'।
- -- 'श्रतुभव ? श्रतुभव श्रपना ही है। लेकिन बताऊँगा पीछे पहले यह जलपान समाप्त करलो।' वे बोले।
- —कोई धापित नहीं है, कहते हुए मैंने भी मेवे पर हाथ साफ करना शुरू किया। प्रत्येक काम का अन्त होता है—जल-पान भी समाप्त हो गया। निश्चिन्त होकर बैठने पर उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू की।

"आज से लगभग १४ वर्ष पहले की बात है। यही फागुन का महीना था। तुम्हारी यही भाभी बाल-बच्चों के साथ अपने पिता के घर पर थीं और मैं इसी घर पर 'छोटी साली पर जीजा दिवाने हुए'' गाने से मन बहलाया करता था। सचमुच मेरी छोटी साली रूप-लावएय में एक ही थी छोर मैं उसकी देखने के लिये दीवाना भी रहा करता था।

"हाँ, तो लब होली के तीन दिन रह गये तो मुक्ते एक बन्द लिफाफा मिला। पते को लिखाबट से यह तो पता पहिले हो लग गया कि पत्र ससुराल से आया है परन्तु भीतर से इस बात का भी पता लगा कि मुमे बुलाया भी गया है। जाने की इच्छा तो थी हो, पत्र के नीचे जब छोटो साली के हस्ताचर में यह वाक्य पढ़ा कि, 'जीजा यदि सच- मुच आप मुमे चाहते हैं, तो पत्र पाते ही रवाना हो जाना' तो मैंने तिनक भी विलम्ब करना मुनासिब नहीं समका। कपड़े-लत्तो ठीक करके मैं पहली ही ट्रेन से समुराल के लिये रवाना हुआ और ६ बजते-बजते वहाँ पहुंच गया।

''एक दामाद की ससुराल में जैसी खातिर होनी चाहिये सचमुच मेरी भी बैसी ही खातिर हुई। बड़ा आनन्द आया। परन्तु रात के १० बजे जब खा-पी कर में बताये हुये कमरे में सोने के लिए घुसा तो शायद मेरे साथ मेरे बुरे प्रह भी प्रवेश कर गये।" पिंडतजी का गला इस समय भर आया था। उन्होंने कहानी यहीं पर रोक दी।

—'आगे क्या हुआ ?' मैंने पिएडतजी को कोंचते इए पूछा।

"आगे यह हुआ कि मुक्ते विश्वास था कि मेरे सोने के कमरे में तुम्हारी भाभी भी आयेंगी। परन्तु चार बजे सबेरे तक में कराहता रहा और वे तो क्या कोई भूत-प्रेत भी न मॉका।"

— "आप तो अपने को दर्शन-शास्त्र का विद्वान् समभते हैं। क्या उस दिन आप भाभी के भी दर्शन न कर्षसके ?" मैंने कहानी से दिलचस्पी लेते हुए पूछा। "भाइ में जाय दर्शन-शास्त्र ?' उन्होंने रुखाई से फिर कहना शुरू किया—"उनके घर वापस आने पर तो यह पता चला कि उस दिन उन्हें बिच्छू ने डंक मारा था अतः वे अलग एक कमरे में कराह रही थीं परन्तु इधर पाँच बजे सबेरे मेरे ऊपर क्या बीती, इसी के लिए आज १४ वर्ष की पुरानी कहानी को फिर दोहरा रहा हूँ।"

#### -- 'श्रच्छा, दोहराइये।'

"श्रागे की दुर्घटना इस प्रकार है कि मैं रात भर का जागा तो था ही श्रातः पांच बजने के समय मेरी श्रांखें नींद से भारी हो रहीं थीं। मैं एक हल्की मपकी लेने की चेडटा कर रहा था कि सहसा मेरे कानों में जो श्रावाज श्राई उससे पता चला कि शायद कोई कमरे में भाइ. देने श्राया है।

'भेंने चादर के भीतर से मुँह ष्यध्वुला करते हुए भाइ, देने वाली की देखना चाहा। तुम्हारी भाभी यहाँ से गुलाबी साड़ी पहिन कर गईंथीं छतः गुलाबी साड़ी से उकी लड़की को देखकर मुक्ते इसमें तानक भी सन्देह न रहा कि वे तुम्हारी भाभी नहीं है। मैं नींद का मोह छोड़कर चारपाई से कूर पड़ा छोर चट से उनको गोद में उठा लिया। वे थीख पड़ीं छोर छावाज परखने पर मुक्ते पता लगा कि मैं भूल कर गया हूँ। बिहन की साड़ी पहिने मेरी वह छोटी सालो भाइ, दे रही थी।"

#### -- 'तब ?' मैंने उत्सुकता से प्रश्न किया।

—"तब न पूछो। ऐसा जान पड़ा कि सैंकड़ों घड़े पानी मेरे ऊपर एक साथ पड़ गया ' चीखने की आवाज से मैं तो परेशान हो ही रहा था; उधर घर के भीतर भी तहलका मच गया। मुफे यह तो मालूम था कि भाई की मुसीबत में भाई दौड़ता है परन्तु इस बात का पता उसी दिन चला कि बहिन की मुसीबत में बहिन भी दौड़ती है। मेरे कमरे में सबसे पहले तुम्हारी भाभी आई और मुफ से बोलीं—'तुम दूसरे के घर में भी भलेन मानुस की तरह नहीं रह सकते"

"में उनसे अपनी भूल का विधवत् वर्णन करना चाहता था। यह भी सम्भव था कि कान पकड़कर भविष्य में ऐसी भूल करने की प्रतिज्ञा भी करता परन्तु अफसोस! मुक्ते अवसर न मिला। घर के छोटे-बड़े सभी मेरे कमरे में आकर जमा होने लगे। में घबड़ा उठा। बिना किसी से कुछ कहे सुने ही पीछे के द्रवाजे से ऐसा भागा कि इस घर में ही आकर दम लिया।

''दो मास बाद तुम्हारी भाभी को मेरा साला छोड़ गया था। मैं घर पर नहीं था इसलिये भेंट नहीं हुई। हाँ, तब से श्राज तक मैं ससुराज श्रलबत्ता नहीं गया। चौदह वर्ष बीत गये हैं परन्तु फागुन श्राते ही मालूम होता है, कल ही ये सब बातें हुई हैं। कई बार बुलाया गया परन्तु ससुराल कौन-सा मुँह लेकर जाऊँ यह समफ में नहीं ह्या रहा है ?

—''तो इसमें बेचारे फागुन का क्या दोष ?"

"हाँ फागुन का दोष नहीं है; परन्तु उस ससुराल का दोष तो है ही, जहाँ श्रन्धेर खाता चल रहा है, न्याय दुहाई दे रहा है और स्वार्थ के श्रागे श्रपने दामाद की भी सुनवाई नहीं है।"

-- "अरे ! अरे ! यह आप क्या कह रहे हैं ?"

—''वही जो कहना चाहिये। एक लड़की श्रपनी खुशी से मेंट को जाती है; श्रथवा यह कह लो कि जबर-दस्ती हमारे गले मढ़ दी जाती है। परन्तु यदि दुसरी लड़की का हाथ श्रपनी इच्छा से श्रथवा भूल से मैने पकड़ ही लिया तो कौन बड़े कलंक का काम हो गया ?''

इच्छा होते हुए भी मैंने पिएडतजी को छुछ सममाना उचित नहीं समभा। आशीर्वाद लेकर चला छाया और ईश्वर का नाम लेकर उसी दिन ससुराल चला गया। मुफे प्रसन्नता है कि मैं किंसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुछा। पिएडत गीताकिशोर शास्त्री की जैसी कोई भूल मुक्तसे नहीं हुई छतः मेरी राय है कि फागुन तो क्या जब तबियत हो ससुराल छवश्य जाना चाहिये।

### बीबी का खत

₹

मियाँ ने बीबी से कहा था कि इम तुम मिल कर प्रेम-नगर बसायेंगे। लेकिन प्रेम-नगर की स्कीम ऋगइस्कीम में छोड़ कर वे परदेश भागे ऋगैर उस बेचारी को देसा भूले कि महीनों बीत जाने पर भी एक खत तक न लिखा। 'बीबी का खत' मियाँ से इन बातों का कारण जानना चाहता है। 🎞 रे प्रियतमः

आज भी आपका पत्र न मिला। अन्त में वही हुआ, जो मैंने प्रारम्भ में ही कहा था। घर से पाँव निकालते ही दीन-दुनियाँ, सभी आपके हृद्य से छू-मन्तर हो गयीं। कहाँ तो हर आठवें दिन पत्र लिख रहे थे, और कहां आठ आठ आठ आठासी, दो महीने अष्टाइस दिन बीत गये और आपके कर-कमल कागज पर न सरके! क्या यही है प्रेम, और यही है, प्रेमनगर बसाने की स्कीम ?

खैर! आप तो वहां चले गये, लेकिन क्या आपको कभी इस बात का भी अनुभव होता है कि जहां प्रेम की परेग ठोंक आया हूँ, उस दीवाल का क्या हाल होगा! अभी दो महीने अट्ठाइस ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी समफ में तो इतने ही दिनों में कितने युग हो गये। ऐसा जान पड़ता है कि उम्र ही समाप्त हो गयी। जब आप यहां रहते थे तभी दिन पहाड़-सा कटता था, परन्तु यह तो विश्वास था कि रात नदी की तरह वह जायेगी; और

ध्यव तो रात भी पहाड़ ही है, तब दिन क्या हो गया होगा, कीन बताये! जिस दिन से गये, रोते-रोते दोनों धांखें सावन-भादों कन गयीं धारेर आंसुओं का प्रवाह वैसे ही जारी रहता है, जैसे बाढ़ में गङ्गा नदी। न जाने, शारीर में कीन रोग लग गया है कि न दिन चैन न रात। इन जाड़े के दिनों में भी इच्छा होती है कि कपड़े खोल कर रख दूँ। एक तो ऐसे ही चमड़ा हाड़ों के उत्पर रह गया है, उस पर हाड़ों के भीतर जैसे कोई भट्टी सुलगा रहा हो! बिस्तर पर कभी लेट गयी तब तो खोर भी तिपस बढ़ जाती है। डर लगा रहता है कि कहीं सुलग न जाऊँ धीर मेरे साथ धापकी घर-गृहस्थी भी न जल जाय, इसिलये जाग कर ही धाजकल सबेरा कर देती हूँ।

में सोचती हूँ कि आखिर आप इतने निष्ठुर हो कैसे गये? अपनी जिस रानी के लिये घर रहने पर दिन में पचास बार बहाने निफाल-निकाल कर द्रवाजे से भीतर आते थे; बड़े-बूढ़ों की आंखों धूल मोंककर कभी शरीर से शरीर रगड़ कर निकलते थे, कभी धोती का खूँट पकड़ कर खोंच लेते थे और कभी पैर से पैरों की उर्झालयां छुचल डालते थे, उसी को आज इस तरह कैसे भूले? इस तरह तो महाजन को कर्जी, कपड़ा देनेवालों को दर्जी और एहसान करने वालों को शायद बङ्गाली बनर्जी और चटर्जी भी न भूलते होंगे।

लाज भूलने पर भी याद आ ही जाती है आपके हृदय की वह कोमलता, जो नदी-नाव के संयोग के समय थी। सो श्रापके घर पहली बार श्रायी थी। मुके प्रीति की रीतिका कोई ज्ञान न था। परन्तु बह अप ही हैं, जिम्होंने मुफे प्रेम के थपड़ों से ठोंक-पीट कर वैद्यराज बनाया। मधुर-मिलन की प्रथम रात्रि की बात की ही लीजिये। श्रापश्राशा कर रहे थे कि मैं घर श्रायी हूँ तो फुलों से चुन-चुन कर बिछायी सेज मिलेगी, परन्तु याद होगा, श्रापको मिला था शयनागार में बिना बिस्तर का दृटा तम्बत। फिर भी आपने क्रोध नहीं किया और जब में ठेल-ठाल कर श्रापके सामने लायी गयी तो श्रापने मुजरिम को बेकसूर की ही निगाहों से देखाथा। में संकोच से सिकुड़ती कोने में सटी जा रही थी हैं और श्राप प्रेम-भरी, चाह-भरी चितवन से मेरे हित की बातें सोच रहे थे। आप ही ने बतलाया था कि कोने में कीड़े-मकोड़े होते हैं श्रतः कोने से श्रलग होकर खड़े होने में ही भलाई है।

कहाँ तक कहूँ, उस दिन मुभे आपकी बतलाई हितकी बातें कड़वी लग रही थीं श्रीर जाड़ा खाकर भी हदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा था। परन्तु आपका करुण हृदय पसीजने से न चूका। उठे, पास तक आये, हाथ पकड़ कर घसीटा श्रोर न चलने पर पैरों पड़-पड़ कर रास्ते पर लाये।

खैर, ये भी हुई बोती बातें। गड़े मुदें उखाड़ने से प्रव दिल का कबरिस्तान खुद जायगा। परन्तु स्मरण कीजिये उन दिनों को, जब में लबझ-लता वृत्त से लिपटने के लिये खुद बढ़ी थी; श्रीर फतलः खुद हरूवे-हरूवे श्रापके गरूवे लगने लगी थी। श्रव जब उझली पकड़ते-पकड़ते, पहुंचा पकड़ने के मैं काबिल हुई, तो श्रापको न जाने किस नफा-नुकसान का बोध हुशा कि साम्प्रदायिक दङ्गे के दिनों के दूकानदारों की तरह एकाएक दूकान खुली छोड़ कर छू-मन्तर हो गये ?

उस दिन पड़ोस की ठकुराइन कह रही थीं कि एक थे रिसया बालम। रात में बीबी ने कहा—थोड़ा खिसक चिलये, तो खिसक गये। स्थान पर्याप्त न पाकर बीबी ने कहीं दूसरी बार फिर कहा थोड़ा और खिसकिये तो आप चारपाई से नीचे उतर कर चलते बने? बीबी ने समभा शायद किसी चिणिक आवश्यकता से कहीं जा रहे होंगे, अतः बुलाया नहीं, और आप रात ही रात स्टेशन पर पहुँच कर कलकत्ते चले गये! कलकत्ते से आपने बीबी को लिखा कि, और खिसक जाऊँ कि काम चल जायगा? मेरे देवता! मैंने तो कभी ऐसी बात भी नहीं कही। आवश्यकता पड़ी है तो हॉ, मैं अलबत्ता खिसक गयी हूँ। तब क्रपया बतलाइये कि आप भी उन रसीले बालम की भाँति कलकत्ते क्यों खिसक गये?

पत्र बढ़ रहा है लेकिन आप ही बताइये कि उपाय ही क्या है? दुख तो परम्परा से रो-रोकर ही कटा है। दो महीने अद्वाइस दिन का दुःख इन थोड़े से पन्नों ही में कैसे आ जाय? दिल के जिस गुआर के लिये दस-पाँच रीम कागज भी कम होगा उसके लिये दस-पाँच पन्ने भी न लिखूँ तो तबियत हल्की कैसे होगी? आपको पढ़ने का अवकाश न हो तो बिना पढ़े ही रख देना, परन्तु मैं लिखने से बाज नहीं आ सकती।

प्रियतम! इस समय मेरे आगे जो पुस्तक न्रसी है, भजनों की है। खुली है, इसिलये इसमें जो लाइन मेरी आँखों को खटकती है वह है 'सुरित मोरी काहे विसराई राम।' इस लाइन को पढ़कर मुमे ऐसा जान पड़ता है, मेरा दुःख नया नहीं है। सनातन से ही पुरुष-समाज खी-समाज के ऊपर अत्याचार करता रहा है। पहले तो प्रेम का ढँकोसला दिखाकर ठगता है, और जब छुछ हाथ लग जाता है तो रफूचक्कर होता है। मेरा विश्वास है कि प्रेम कर के पीठ दिखाना धर्म-शास्त्र और काम-शास्त्र, किसी में उचित नहीं कहा गया है।

श्रापको श्रम्छी तरह याद होगा कि विवाह में जब श्राप मुक्त 'कमिलनी' के ऊपर भँबरे-से मँडराया करते थे, तो श्रापकी भाभी साहबा श्रापकी हरकतें ताड़कर कटाच किया करती थीं। उनका:—

> 'व्याहिंह ते भये कान्ह लटू, तब ह्वेहे कहा जब होहिगो गौनो'।

पद भूलने को चीज नहीं है। श्रतः श्रव में कहना चाहती हूँ कि व्याह से गौने लट्ट होने की श्रिधक उम्मेद इसलिये की जाती है कि प्रेम, जिसे रांड का चर्चा भी कहा जा सकता है, सूत श्रिधक कातने लगता है श्रीर सूत भी श्रच्छी क्वालिटी का निकलता है। मुक्ते गौने को भी सब बातें याद हैं। इस दूसरी बार जब में श्रापके घर श्रायी थी, तो मुक्त में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। पहली बार में श्रापके सामने जो भूलें कर गयी थी, उनको सोच-सोचकर मेरी गर्दन लजा से फुकने लगी। इस समय मुक्त में श्रपने 'नफा-नुकसान' को समकाने की ज्ञमता श्रा गयी थी, श्रतः मैंने किव 'तुलसीदास' का एक पद कान पकड़ कर दोहराया था श्रर्थात् 'श्रव लों नसानी श्रव ना नसेहों।' लेकिन दुःख है कि मुक्ते इस श्राधार पर कार्य करने की श्रापने सुविधा न दी श्रीर श्रवानक 'विदेशिया' हो गये।

फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कलकी रात जाग कर बीती है। मुक्ते आपकी कठोरता पर और दगाबाजी पर बहुत सी बातें सोचनी पड़ीं। कितनी रोयी कह नहीं सकती। इसके उपरान्त जो कुछ हुआ, वह काफी हुआ। मुमे ऐसा जान पड़ा कि बड़े जीर से बादल गरज रहे हैं श्रीर पत्त भर में ही मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गयी। सहसा यह भी जान पड़ा कि सदा की भाँति छाप भी आकर मेरे पास लेट गये हैं। मैं श्रापसे कुछ पूछना चाहती थी, परम्त तब तक एक बार बिजली ऐसे जोर से कड़की कि मैं बहुत डरी। सदा की भाँति श्रीर पुरानी पड़ी श्रादत के अनुसार में आपके सीने में मुँह छिपाना चाहती थी, परन्तु जैसे ही मैं बढ़ी, चारपाई की पाटी से सर टकराया तो मेरी नींद खुल गयीं। देखा, आपका पता न था। सर सहलाती दुई मैं न जाने क्या-क्या सोचती रही, श्रीर फिर सबेरे तक दर्द के कारण सो न पायी। पता नहीं. यह 'नींद हराम' कब तक रहेगी।



### उनकी मुलाकात



कर्ज तो सभी लेते हैं। इमने भी कर्ज लिया था। लेकिन तजुर्जे से पता चला कि कर्ज भी सोच-समभ कर लेना चाहिये। भैंने थोड़ी गलती की श्रौर इसी लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी। स्ता चला जा रहा था। समय क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं। बगल की एक दूकान से टल्ल-टल्ल आठ की आवाज कानों में जरूर पड़ी थी, परन्तु १२ बजे घर से निकला था श्रीर लगभग दो घएटे मटरगश्ती करने पर भी आठ बजा हो, यह कैसे हो सकता था? फिर हैंने गर्दन घुमाकर उस दोक ल-घड़ी को भी तो देख लिया था सुइयों के हिसाब से २ बज रहा था। आबाज से घड़ी आठ का इशारा करे और सुइयों से दो बजने की सूचना दे, तो ऐसे मौकों पर घड़ी के मालिक को देखने से ही फैसला हो सकता है। मैंने भी दूकानदार पर एक नजर डाली थी। उसके चेहरे पर तो १२ बज रहा था।

इसी से कहा कि समय का पता नहीं। मैं लपका चला जारहा था, वैसे ही जैसे वर्षों के तकाजे के उपरान्त कोई लेखक अपने प्रकाशक से रुपया दो रुपया सेकर घर जा रहा हो। हृद्य की उतावली बढ़ रही थी, पैर सीघे नहीं पड़ रहे थे, टोपी तिरछी हो गयी थी, परन्तु मैं लपका चला जा रहा था।

पहले चौराहा आया। चौराहे से आगे बढ़ने पर गली मिली। गली में घुसने पर ६३ नम्बर का मकान दिखाई पड़ा और मकान के भीतर जाने पर उनका पता भी लग गया। कुछ देर तक मुफे अपने में कोलम्बस की आत्मा का अनुभव होने लगा। अमेरिका का पता लग चुका था।

लेकिन श्रमेरिका तो एक देश है। वे देश नहीं थे, बल्कि थे एक मनुष्य। सच्चे मनुष्य—मयूर की तरह मृदु-भाषी, लखनऊ के नवाबों के खाने योग्य ककड़ी की तरह नम्र श्रीर उस श्रच्छी जातिवाले सर्प की भाँति स्वभाव वाले जिसे यदि श्राप कुचलें नहीं, तो काटने के लिये श्रापके पास न फटके।

मेरी प्रसन्नता उस समय रबर के गुव्बारे की तरह बढ़ी, जब मेरे कानों में यह शुभ-सम्बाद पहुंचा कि वे मकान के चौथे तल्ले में रहते हैं। इसके दो कारण थे। प्रथम तो "ऊँच निवास नीच करतूती" सिद्धान्त उन पर लागू नहीं हो सकता था। दूसरे मुमे भी सीढ़ियों पर चढ़ कर उनके पास पहुंचना होगा। सचमुच में ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, जो मकानों के ऊपरी तल्लों में रहते हैं। बात भी ठीक है। ऐसे लोग स्वयं तो ऊँचे रहते ही हैं अपने इष्ट-मित्रों को भी उत्थान की ओर ले जाने में सहायक होते हैं।

खैर! मैं उपर पहुंचा। एक ही कतार में चार कमरे दिखाई पहे। परन्तु एक के श्रतिरिक्ष सभी मेरे खागतार्थ खुते थे। श्रतः यह उचित जान पड़ा कि एक बार पुकार कर देख लूँ कि श्राखिर वे मेरा स्वागत किस कमरे में करेंगे? परन्तु तबतक एक सज्जन ने फटे बाँस की-सीं श्रावाज में पूछा—'श्राप किसे चाहते हैंं?'

- यहाँ पिण्डित गीतािकशोर शास्त्री रहते हैं ?' मैंने उनके उत्तर में कहा।
- -- 'हाँ, लेकिन वे बाहर गये हैं। यह बन्द कमरा उन्हीं का है।'

'बाहर गये हैं, यह सुनकर मेरी वही हालत हुई, जो किसी को चार तल्ले से छोड़ देने से हो सकती थी। मेरी सारी श्राशाश्चों पर पानी फिर गया। मुक्ते इस बात का गर्व था कि दर्शन-शास्त्र का मैंने काफी श्रध्ययन किया है। परन्तु श्राज जब तक पिंडत के भी दर्शन न कर सका, तो दर्शन-शास्त्र से विश्वास उठ जाना स्वाभाविक था। मुक्ते भस्व मार कर लीट श्राना पड़ा।

लौट तो पड़ा परन्तु ध्रव किधर जाऊँ, समभ में नहीं भ्रा रहा था। घर जा नहीं सकता था। बाधा यह थी कि यद्यपि श्रपना कुछ ऐसा विश्वास है कि किसी काबुली से रुपये उधार ले ले परन्तु अपनी बीबी से मनुष्य को कर्ज हर्गिज न लेना चाहिये; लेकिन काम पड़ने पर काबुली भी काबुल चले जाते हैं। इसीलिये १४ दिन के वादे पर बीबी से २५) उधार ले लिये थे। आज ६४ दिन हो गये थे। तकाजे के मारे नाक में दम आ गया था, उस पर दो दिन से सर्दी जुकाम से भी परेशान हो रहा था। बीबी ने कल जब यहाँ तक कहा कि हिन्दू धर्म में लोग गुरु-ऋण, मातृ-ऋण और पितृ-ऋण से उद्धार होने की चेष्टा करते हैं परन्तु श्राप शायद पत्नी-ऋण से भी उद्धार न होंगे, तो ताव आ गया था। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल चाहे जहन्तुम से रुपया लाना पड़े परन्तु शाम तक २४) तुम्हें दूँगा जरूर।

श्राज ही उस रूपये की ड्यू थी। पास में २४ पैसे भी न थे लेकिन पं॰ गीताकिशोर के बल पर में निश्चिन्त-साथा। वास्तव में इसीलिये उनके बुलाने पर में दिये हुए ३ बजे के समय पर घूमते-घामते उनके मकान पर पहुंचा भी था। श्वब यदि वे न मिले तो उसमें मेरा क्या कसूर १ लेकिन मुसीबत तो यह थी कि घर कौन सा मुँह लेकर जाऊँ। रूपये के लिये जलील होना श्रौर वह भी श्रपनी बीबी के सामने! मेरी शाँखों के श्रागे श्वन्थेरा छाने लगा।

खैर, किसी प्रकार जूता घसीटता चौराहे तक आया। कारपोरेशन की अम्बुलेंस आ रही थी। मैं उसे अभि- वादन करने लगा। मन ही मन 'देवी! ईश्वर न करे कि तुम्हें कभी मेरी मदद करनी पड़े' यह कह कर में आगे बढ़ने वाला था कि तब तक सामने से आते हुए पिड़त गीताकिशोर दिखाई पड़ गये। उन्होंने भी मुक्ते देख लिया। फौरन बोले—"अरे! तुम्हें बुलाया था, यह तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। जरा स्टेशन चला गया था। खैर! लो।" यह कह कर उन्होंने मनीवेग से २४) के नोट निकाल कर मेरे हवाले कर दिये। मेरा चेहरा धतूरे के फूल की तरह खिल उठा। दाढ़ी बढ़ी न होती तो सच-मुच में पिड़तजी का मुँह चूम लेता।

श्रव क्या कहना था? चलते समय उनको प्रणाम किया या नहीं. यह तो याद नहीं है लेकिन घर श्राकर मैंने सब से पहले बीबी को २५) के नोट दिये थे श्रीर तब जूते उतारे थे। परिणाम श्रच्छा हुआ। बीबी ने रुपये पाकर उस दिन खातिर तो खूब की ही, उस पर मेरा वह काम भी सानन्द पूरा हो गया जो दाढ़ी बढ़ी हुई होने के कारण पण्डित गीताकिशोर शास्त्री के साथ नहीं कर सका था।

६४ दिन के बाद पित-पत्नी के आनन्द के साथ मिलने का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णोत्तरों में लिखा जाय तो भी कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कहा क्या जाय! लोग श्रभिनेत्रियों श्रादि की मुलाकात को तो प्रमुख स्थान देते हैं पर जिन पं॰ गीता- किशोर शास्त्री ने दो श्रलग हुये दिलों को मिला दिया उनकी चर्चा कोई नहीं करता। खैर, कुछ भी हो उस दिन २४) दे देने से मुक्ते कविता लिखने की सुन्निधा मिल गई और मैंने सिनेमा-पुराण के दो काएड लिख डाले।

## श्री सिनेमा-पुराख

श्रथ प्रथम सोपान दर्शक काग्ड किल्यते ।

हवझा का जबझा जहाँ; नीचे बहती गंग।
कहेतु सम्भु सन उमा यह; दे धत्र श्रव भंग॥
बाकर पथ गहि जात नित; चाकर-सेठ-किसान।
नाथ सुनावहु मोंहि वह; बाइसकोप पुरान॥

सम्भु कहेउ सुनु दच्छु-कुमारी।
पूछेहु भल यह समय बिचारी॥
दिवस ट्यूज-डे पूरन मानी।
टाइम इवनिंग सुखकर रासी॥
परम पवित्र स्रागस्त महीना।
कहहुँ कथा मैं स्रागु नवीना॥

सन्-सम्बत अव किहहीं नाहीं ।
कथा बढ़े, दोउ जिउ अ्रकुलाहीं ॥
सुनहु ध्यान धरि लिख बस-ट्रामा ।
जाय रोड यह दीखेउ ड्रामा ॥
भवन सोइ पर श्रव जो देखहु ।
खड़ी उमा तुम मग श्रवरेखहु ॥
कोटि वल्ब श्रद कोटिन लडू ।
बँधे द्वार पर ऐठें पडू ॥
भीर किये सब मरद निखडू ।
श्रागनित खड़े जोय के टटू ॥

भवन-गेट के चहूँ दिसि; निज-निज दाँत निकार। भीर जुरै ऐसी प्रवल; तिल न सके कोउ डारि॥

> हाकर चाकर श्रय पनवारी । सहेबन की सींचिह फुलवारी ॥ मोटिया मिस्री कुली कबारी । मंडिन महँ बेचिह तरकारी ॥ भंजिह जे फावड़ा कुल्हाड़ी । इड़तालिन के चलिहं श्रागाड़ी ॥

हांकहिं मोटर भैंसा-गाड़ी। हांकी श्रादिक केर खिलाड़ी।। पियहिं भंग गांचा मधुताड़ी। धरहू बाबू चतुर श्रानाड़ी।। सिल्क-समड़े खहर-धारी। करिं दिवस-निसि पाकिटमारी।! बड़े मार्केट के पंसारी। हीरा मोतिन के व्यापारी।! चोर, उचक्के, लम्पट ज्वारी। माँति-माँति की करें चमारी।!

लुच्चे, गुराडे, चाँइया; होटल खोलनहार । बुकसेलर, मनिहार श्रमः, घड़ी-साज, मटियार ॥

> श्रिधिक श्रीर का तुमसन कहहूँ। देखि दसा दांचन दुख दहहूँ॥ डाक्टर, मास्टर, निपुन वकीला। मोटे लम्बे बदन लचीला॥ नाना भाँतिन के चपरासी। घर महँ मिलहिन रोटी बासी॥

रजक, कहारा, नाज-बारी।
करिं नहीं जे उद्यम भारी।।
खटिक सुनार खुद्दार कसेरा।
सकल मदारी श्रीर सँपेरा॥
फूल-पात जे बेंचिह माली।
खूचक मुगुल पठान उफाली॥
बेहना तुरुक तमोली तेली।
जे श्राखबार निकारिं डेली॥

सांभ्र होत ही ते सकल; काढ़ि काठ ते पाँव। पैसा ले ले प्रेम से; जुरहिं जाय तेहि ठाँव॥

# श्री सिनेमा-पुराख

श्रथ द्वितीय सोपान 'टिकट-काएड' लिख्यते ।

साँक समय वूसरे दिन; प्रिया उमा के साथ । इषका बिज पर सैर कहाँ; पहुँचे गौरी-नाथ ॥

'लिपटन-चाय-बोर्ड' रह जहँवा।

राह बराय बैठि गये तहँवा।।

हुगली-जल बन देखन लागे।

उमा लखेडु स्वामिहिं श्रनुरागे ॥

बैठीं शिव समीप हरसाई । बाइसकोप-कथा चितु श्राई ॥ पाँय सिकोरि जोर जुग-पानी । बिहेंसि प्रजोषि कही प्रिय बानी ॥ बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ कथा सिनेमा की हितकारी । सोइ पूछन चह संल-कुमारी ॥ जो मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहिं निज दासी ॥ जो प्रभु हरहु मोर श्रुग्याना । कहि फिर वहै नवीन पुराना ॥

पैसा ले ले ती तहाँ; जुरें नारि-नर भारि। पैपैसा सब का करें; सो श्रव कहुहु पुरारि॥

> प्रश्न उमा कर सहज सुहाई । छल-विहीनि सुनि सिव मन भाई ॥ चितै गौरि दिसि, मन मुसकाये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये॥

बहुरि डकारि, जटा फटकारी ।

हरिस सुधा-सम गिरा उचारी ॥
धन्य धन्य गिरि-राज-कुमारी ।
तुमहिं पाय हम भये सुखारी ॥
तुम यहि कथा श्रिधिक श्रृनुरागी ।
कीन्हेउ प्रश्न देश-हित लागी ॥
पूछेहु चालू कथा प्रसंगा ।
तुध-गंवार बिच बनी बरंगा ॥
तव हम मौन रहव श्रृव कैमे ।
कहब जाय जहँ सब के पैसे ॥
दरसक सकल कहा हम गाई ॥
सुनहु आजु श्रागे मन लाई ॥

पहुँचि सिनेमा-गेट पै; बुधजन लंठ गँवार । पैसा दे शेवहिं टिकट: निज-निज रुचि श्रनुसार ॥

> पे कहुँ रिकट लेत तुम जाहू। सत्य कहहुँ तुमहूँ चिल्लाहू॥ होय कोलाहल, ब्यापइ संका। हनुमत फूंकि गये जनु लंका॥

मिलइ न टिकट, विकट भट लरहीं।
एक एक पर टूटे परहीं।।
श्राधा कोउ पूरा मुँह बावहि।
निकिस पसीना दांतन श्राविह।।
भीतर भीर परे जे जोधा।
हॉफि-हॉफि दिखराविह कोधा॥
उठइ न पाँव, प्रान रहे ऊवी।
जीवन-नाव रही मुँइ डूबी॥
केवट मृढ़, किनारा दूरी।
कहिं मनहिं मन ईस बिस्री॥
जी यहि बार प्रान रहि जहहैं।
जियत न लेन टिकट फिरि श्रइहैं॥

यहि विधि संकट फेलि सब; टिकट लिये किंद् जाहि । उमा, हमारे तौ मते; मर्द बलानिय ताहि ॥ किंहही जग बौरायगा; सर्वाहं लगइहो खोरि । पै इन सबहूँ ते दुखद; राम कहानी मोरि ॥ बोरि कमएडल गंग सन; मंग लेंहु जो घोरि । पियहुँ, कहहुँ श्रापनि कथा; साहस सकल बटोर ॥

88° 88

# श्रनोखी सभा



Q

श्राज-कल की सभाश्रों में मार-पीट का हो जाना श्रसम्भव नहीं है। परन्तु 'गंवार-महासम्मेलन' में बाहर की विद्वान्-पार्टी नें सभापित को पीटने की योजना तैयार की थी। पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि सभा-भवन के दरवाजे पर श्रसंख्य विद्वान् डएडे ताने खड़े ही रहे श्रीर सभापित सकुशल निकल गये। सम्मेलनों के श्रीधवेशन होकर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार 'श्रीखल भारतवर्षीय गंवार महासम्मेलन' का श्रीधवेशन भी सकुशल समाप्त हो गया। जनता की उपिश्वित कैसी रही, इसका हमें क्या पता परन्तु सभापित के भाषण की एक प्रति जो हमारे हाथ, रिपोर्टर की छपा से लग गयी है, उसे हम ज्यों की त्यों दे रहे हैं। हाँ, दो-चार श्रन्य विलच्चण बातें जो इस सम्मेलन को सुनने को मिली हैं, वे ये हैं:—

१—कहते हैं कि संसार के इतिहास में यह पहली सभा थी, जिस में जनता सभापित की स्रोर पीठ करके बैठी थी ∤

२—श्रिधवेशन की सूचना न तो किसी पत्र में प्रकाशित हुंई थी श्रीर न किसी प्रकार का विज्ञापन ही किया गया था, परन्तु भीड़ ऐसी हुई कि मजबूर होकर दरवाजे को रोकने के लिये स्वयंसेवकों को श्रपनी टाँगें श्रदा देनी पड़ीं थीं।

३—सभापति ने पान खाकर भाषण दिया था । भाषण इतना जोरदार हुआ कि यूढ़े सभापति के पोपले मुँह से निकले हुए छीटों से अन्त में खहर का सफेद कुरता लाल पड़ गया था।

४—सभा-भवन में श्रनेक श्रादर्श वाक्य टाँग दिये गये थे; जिनमें कुछ इस प्रकार थे :—

१- मूर्ख-मूर्खता जिन्दावाद ।

२-भारत से विद्वत्ता का चय हो।

३-सबसे भले विमुढ़, जिन्हहिं न व्यापइ जगत-गति।

**४-मू**र्वता हो मनुष्य का श्राभूषण है।

४--यह संसार एक पशुशाला है। आदि आदि ॥

### सभापति का भाषगा

#### भाइयो !

श्राज श्राप सब श्रसंख्य भाइयों के बीव में श्रपने को पाकर यद्यि में इतना श्रानन्द-विभोर हो गया हूँ कि मन को लाख समभाने पर भी बार-बार यही इच्छा हो रही है कि जाकर किसी कुएँ-तालाब में इव महूँ श्रीर फिर संसार को यह काला मुँह न दिखाऊँ, परन्तु शायद कर्तिन्य का स्थान दुनिया में हिमालय की एवेरेस्ट चोटी

से भी ऊँचा है, श्रतः मजबूर हूँ। सभापित चुन कर प्रेम-होरी से बाँघ कर यद्यपि श्राप सब श्रवल के दुश्मनों श्रौर मेरे शुभांचन्तक भाइयों ने कोई श्रच्छा काम नहीं किया है, परन्तु श्रव यदि कृतज्ञता प्रकट करने के बजाय गालियां दूँ, तो कौन जमीकन्द खोद लूँगा? में श्रपना भाषण बड़े प्रेम से, दूसरों के पैर पड़कर जब लिखा लाया हूँ तो भख-मारकर पढ़ना ही पड़ेगा। परन्तु बिना किन्तु-परन्तु के यह कहने के लिये विवश हूँ कि श्राज श्राप लोगों ने वह श्रपराध किया है कि जिस का दण्ड श्राप ही नहीं, श्रापके नाती-पोते भी भोगें तो कोई श्राश्चर्य नहीं।

बन्धुत्रो! में अच्छी तरह जानता हूँ कि आप उन गंवार-पुंगवों में से हैं, जिन्होंने मनुष्यता कुतों के आगे डाल दी है परन्तु ईश्वर के ऊपर तरस खाकर छपया यह तो बतलाइये कि क्या संसार के सब गँवार मर गये हैं, जो बेगार में मुमे पकड़ा गया है? मेरी समम से आज इस देश में अनेक लक्षी के लाड़ले और सरस्वती के सपूत तो इस आसन के योग्य थे ही, इस सभा में भी एक से एक परले सिरे का गँवार मौजूद है। परन्तु सभी को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर यह कार्य-भार मुमे सौंपा गया, क्या इससे यह प्रकट नहीं होता है कि कोई न कोई षड्यन्त्र अवश्य है? लेकिन याद रिक्ये दूसरे को सभापित चुनते तो कार्यवाही तो सुन्दर होती ही साथ ही फल भी हाथों-हाथ मिल जाता। यहाँ तो न मेरे हाथ में छुड़ी है न छाता। सभापति बनने का पहला मौका है श्रीर श्रारम्भ ही में गँवारों से पाला पड़ गया है। न जाने श्राज कैसी नौबत बजे ?

मेरे कद्रदानो ! गफलत में न पड़े रहो । मैं भाषण प्रारम्भ करने जा रहा हूँ । इसिलये धाँखें मूँ दकर इसी प्रकार मजे में भपिकयाँ लेते हुए सुनो कि भारतीय इतिहास में एसी सभाएँ कम नहीं हुई हैं कि जिन में मेरे जैसा तो गँवार सभापित था और आप जैसी गँवार जनता ! परन्तु यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस सभा ने नाम और उद्देश्य सभी बातें आरम्भ में ही स्पष्ट कर दी हैं । श्रव श्रागे की विचार धारा इस प्रकार है कि स्वागताध्यन्त महोदय ने श्रमी जो अपना गँवारपन दिखाया है उसे तो श्राप लोगों ने देखा ही है, परन्तु उनसे पृथक में भी कुछ कहूँ, शायद इसीलिये श्राप लोग दाँत बाँचे, कान खोले माटी के माधो की तरह डटे हुए हैं । परन्तु खेद हैं कि विषय गम्भीर न होने पर भी कुछ ऐसा श्रक्तवटप्पू है कि धागे-धागे से रस्सी नहीं तैयार की जा सकती है ।

भाइयो ! भौजाइयों की चिन्ता इस समय न करो श्रौर कान में श्रॅगुली डालकर इसी प्रकार सुनो कि गँवारपन जिसेहमारे भाषा-शास्त्र के दिग्गज मूर्थता नाम से सम्बोधित करते हैं, हम भारत-निवासियों का सच्चा श्राभूषण है।
नूर्खता जैसे सच्चे श्राभूषण के लिये हम सब भाइयों ने
वेष्टा की श्रीर सफल हुए, यह श्रानन्द का विषय है।
श्रन्यथा क्या यह जन्म-जन्मान्तर में भी सम्भव था कि
हमारा माम विदेशों में चमेली के इत्र की सुगन्ध की भाँति
कभी फैलता? परन्तु कितने दुःख का विषय है कि विद्वान्समाज श्राज हम सब को कोस रहा है। कदाचित् उनका
ध्यान है कि भारत के गँवारों में छुछ कर दिखाने की
सामध्य नहीं है। हम श्रधिवेशन में श्रसंख्य गँवारों के
सभापित होने के नाते श्राज साफ साफ बतला देना चाहते
हैं कि दुनिया का छोटा, बड़ा, मभोला, कोई भी ऐसा काम
नहीं है, जिसे हम श्रपने प्रतिद्वन्दी सममदार कहलाने वाले
व्यक्तियों के समान ही न कर सकें।

लेकिन नहीं। हम आज ऐसी कोई बात नहीं चाहते कि जिसके लिये किसी टीकाकार की तलाश करनी पड़े। हमारी मंशा तो केवल यह है कि यह गँवार युग है अतः आप सब लोग समय के साथ बहना सीविये। जब मन्द-मन्द 'पुरवइया' चल रही हो, तब पश्चिम की तरफ पीठ करके 'जैसी बहै बयारि पीठि तब तैसी कीजै' के सिद्धान्त को न भूल जाइये। आज भलाई इसी में है कि हम आपको गँवार सममें और आप हमें गँवार सममें और तभी तीसरा हम और आप दोनों को गँवार कह:सकेगा। आये दिन

जब विद्वान् भी नम्नता के साथ अपने मुँह से स्वीकार कर रहे हैं कि हम गँवार हैं; उस समय यदि हम लोगों ने अपने को विद्वान् कहा भी तो क्या परिणाम निकलेगा? लोग गँवार ही तो समभ लेंगे,? अतः इस दृष्टि से भी उचित यही है कि हम सब एक स्वर में संसार को सुना दें कि हम गँवार हैं और गँवार ही रहेंगे।

श्राप लोग सोचते होंगे कि श्राज जो देश के बड़े-बड़े नेता हैं, वे विद्वान् हैं, क्योंकि स्वयं तो बुद्धि के साथ श्रागे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही यह भी चेष्टा कर रहे हैं कि देश से गँवारों की संख्या कम हो जाय। भाइयो, घपले में न पड़े रहो, ये नेता विद्वान् नहीं हैं। विद्वान् होते तो क्या इनको यह भी न मालूम होता कि रामचरित-मानस में क्या लिखा है ! डरने का विषय नहीं है। इन नेताश्रों का परिश्रम व्यर्थ भी जा सकता है, क्योंकि रामचरित- मानस में स्पष्ट लिखा है कि.

'मूरख-हृद्य म चेत; जो गुरु मिलहिं विरंचि-सम।'

श्ररे! हम उन गँवारों में से है, जिनका गुरु यदि श्रह्मा, भी बने तो कोई लाभ नहीं। फिर नेता तो नेता ही हैं, उस पर त्रेतायुग के भी नहीं कलियुग के।

महानुभावो ! एक बात कहते हुए हमें तो प्रसन्नता हो रही है, परन्तु सुनकर आप तोगों के हृदय भी धतूरे के फूल की तरह खिले बिना न रहेंगे कि श्राज हम गँवारों की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। भूलते नहीं हैं तो हमें श्रव्छी तरह याद है कि एक जमाना वह था कि देश में जो पढ़े- लिखे नहीं होते थे, वही गँवार हुआ करते थे, परन्तु श्राज स्थिति काफी सुधर चुकी है। श्रव पढ़े-लिखे भी निःसङ्कोच हमारे नाम की छन्न-छाया में श्रा रहे हैं। बड़े-बड़े डियी-धारियों को श्रपनी कतार में खड़े देखकर किस भाई का मन श्रानन्द-सागर में डबिकया न लेने लगेगा?

श्रभी उस दिन की हो बात है। मैं कहीं जा रहा था। रास्ते में एक पाकिटमार मेरी पाकिट से चवन्नी के धोखे श्रवेला निकाल ले गया। जिस समय पान खाने की नीयत से मैं एक पान की दूकान पर रुका, तो श्रवेला को खोजते हुए मुमे पाकिट के सफाया हो जाने का ज्ञान हुआ। दूसा होता तो कदाचित् श्रफसोस करने लगता परन्तु में प्रसन्नता से वहीं नाचने लगा। वास्तव में यह प्रसन्नता का विषय भी था। ये चोर श्रौर पाकिटमार श्रपने को बड़े होशियार लगाते थे, परन्तु श्राज ये भी हमारे फएडे के नीचे श्रा रहे हैं। मुमे वह पाकिटमार कहीं दिखाई भी न पड़ा, नहीं तो मेरी दूसरी पाकिट में, जो दूसरा श्रवेला पड़ा था उसे में पान खाने के लिए प्रस्कार में दे देता।

शायद आप लोग नहीं जानते; लेकिन में अच्छी तरह जानता हूँ कि हम गँवारों की निगाह में समय को कोई कीमत नहीं है। लगातार सावन की फड़ी की तरह कुछ बोलते रहने के अभ्यास में यिंद हम लोगों को अभी तक कोई तमगा नहीं मिला, तो यह इन विद्वानों की साजिश है. जो प्रयत्न करके भी किसी युग में हम लोगों से प्रतिष्ठा नहीं पा सके। फिर भी यह कुछ कम आश्चर्य की बाप नहीं है कि ठसाठस यहाँ का उपस्थित जन-समृह हमारे भाहण में जिस तरह द्विचित्त है, बाहर खड़े हुए विद्वानों की संख्या उसी प्रकार ६त्तिचित्त । वे अवली गहे लगा कर हमारे एक-एक अचर के अर्थ की प्रचण्ड कोधागिन में स्वतः ही भसा हो रहे हैं। में सुन आया हूँ कि सभा भङ्ग होते ही वे टढ़-प्रतिज्ञ विचार-विजयी योगी की तरह मेरा कचूमर निकालने के लिए . ... कर रहे हैं। यदि यह सम्भव हुआ तो बिना विवेचन ही हमारी छन्न-छाया में वे हमारे ही समाज के प्रमुख श्रङ्ग साबित हो जायगे।

इसिलए श्राप लोगों को धन्यवाद देकर श्रव हम पिछले दरबाजे की श्रोर से गायब हो रहे हैं। श्राशा है कि सामने के दरबाजे से श्राप लोग भी निकल कर सकुशल घर पहुँच जायँगे।



# खेदू सरदार



发

खेदू सरदार की राजनीति के हम कायल हैं। इमने उनकी इस नेक सलाह से कभी-कभी फायदा भी उठाया है। परन्तु उनके 'उलट-फेर' वाले सुभाव को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि इसमें भी कुछ राजनीतिक चाल हो। हान-सागर । कोई भी ऐसा विषय न था जिसमें उनकी पूरी पहुंच न हो। पढ़े-लिखे थोड़ा थे। एक ही साप्ताहिक अखबार मँगाते थे; परन्तु चीन जापान की लड़ाई किस बात पर हुई; जर्मनी के खिलाफ ब्रिट्रेन को क्यों हथियार उठाना पड़ा और रूस-फिनलैएड के युद्ध का आखिरी नतीजा क्या होगा ? आदि-आदि बातें जिसे न मालूम हों आप से आसानी से समफ सकता था परन्तु खेद है कि खेद सरदार जैसे राजनीतिझ की राजनीति अपने घर पर लागू नहीं होती थी। स्त्री के मारे नाक में दम था! खाते-पीते, एउते-बैठते उन्हें चैन न था। वे चाहते थे स्त्री भो कुछ दुनियावी बातें जान ले, लेकिन पत्थर पर बीज कब जमा है !

एक दिन की बात है खेदू सरदार भोजन करके आराम करना चाहते थे, लेकिन स्त्री उनका आराम से लेटना कब गवारा कर सकती थी। डाटकर कहने लगी— "खाकर बस लेट रहें? खेत के आलू चोर रोज थोड़े-न-

थोड़े खोद ले जाते हैं। वहीं चले जाश्रो श्रीर श्राल् खोद कर ही घर में रख दो।"

उपाय क्या था ? खेदू सरदार ने चारपाई पर पड़े-पड़े एक बार श्रॅंगड़ाई ली फिर उठे! चिलम भर कर दो फूँ कें लगाई श्रोर फावड़ा लेकर चले खेत की श्रोर।

दो-चार फावड़े मारते ही दम उखड़ द्याया। पसीने से लथपथ खेदू सरदार ऋिक परिश्रम कैसे कर सकते थे लेकिन घर लौट जाना भी खतरे से खाली नथा। एक पेड़ की छाया में बैठ कर वे अपने भाग्य की कोसने लगे। क्या करें, कहां जायँ, कैसे इन घरेलू मंभटों से छुटकारा मिले?

सहसा लेंदू सरदार के मस्तिष्क में एक सुम धा धमकी। उन्हें ध्यान आया कि धाज कोई राजनीतिक चाल क्यों न खेली जाय? वे उठे। फावड़ा लिया और धरटी से एक दुअन्नी निकाल कर घर पहुँचते ही बीबी को सौंप कर कहने लगे—'यह दुअनी लो! धालू म्वोदते-खोदते एक जगह मिल गई है। मैं जरा पानी पी लूँ तो फिर जाऊँ।'

पानी पीने के उपरान्त खेदू सरदार एक बार कि। खेत की श्रोर बढ़े। दो-चार फावड़े मार कर फिर बापस

लौट आये और स्त्री को एक और दुश्रज्ञी देकर बोले—'देखों मासूम होता है कि खेत में कुछ धन मिलेगा। एक दुश्रज्ञी इस बार और मिली है। देमें जरा सो सूँ तो फिर एक बार ध्यान से मन लगा कर सारा खेत खोदूँ।'

दूसरी दुझनी देकर खेदू सरकार तो सो गये लेकिन दो दुझनियाँ पाकर उनकी स्नी का धेर्य छूट चुका था। खेदू सरदार सोकर उठें, तब झालू खोदे जायँ और तब खेत के धन का पता चले यह उसे उचित न जँचा। झतः बह स्वयं खेत की झोर फावड़ा लेकर बढ़ी और उत्साह से सारे झालू खोद डाले। परन्तु खेद है कि दुझनी-चवनी तो क्या कहीं एक ताँबे का पैसा भी न मिला। स्नी ने झालू लाकर घर में डाल दिए, फावड़ा रख दिया और अपना घरेलू काम करने लगी।

एक नींद सो लेने के बाद खेदू सरदार ने जब चारपाई छोड़ी तो उन्होंने फिर खेत की छोर चलने की तैयारी शुरू की। स्त्री ने पूछा 'कहाँ' तो उत्तर दिया 'जाता हूँ उतने श्रालू और खोद डालूँ।'

स्त्री ने कहा—'श्रव खेत में कुछ नहीं है। मैंने सब श्रास्त्र खोद डाले हैं।'

'ऐं! यह तुमने क्या किया?' खेदू सरदार ने आश्चर्य से स्त्री की स्रोर देखते हुए कहा 'मैंने तो कहा था कि सोकर श्रमी जा रहा हूँ। तब तुमने क्यों फ्रजूल इतनी मेहनत की ?'

की ने कहा—क्या हुआ ? तुम सो रहे थे और मुके फुरसत थी। मैंने सोचा कि मैं ही क्यों न खोद डालू। लेकिन तुम्हें तो दो दुअन्नियाँ भी मिल गई थीं। मैंने ती सारा खेत छान डाला, लेकिन कुछ भी न मिला।'

'मिलता क्या ? खेत में छालू बोये थे; दुछिमयाँ-चवित्रयाँ थोड़े ही बोई गईं थीं जो तुम्हें मिलतीं।'

स्त्री ने कहा—"तुम तो कहते थे कि ये दुश्चित्रयाँ खेत में मिलीं हैं।"

खेदू सरदार ने हँस कर कहा—'दु अन्नियाँ मेरी हैं। लेकिन तुम हमारी राजनीति की जानकारी की कायल नहीं होती हो इस लिए तुम्हें यह थोड़ी राजनीति दिखाई है। राजनीति अगर आदमी जान ले तो खुद चाहे सोया करे लेकिन आलू दूसरा ही खोद कर घर ले आवे।'

'श्राग लगे तुम्हारी राजनीति मैं' स्त्री ने चिद कर कहा। 'यहाँ तो हाथ में छाले पड़ गये श्रीर ये हमें राजनीति सिखाते रहे ?'

लेकिन खेदू सरदार का नाम हमें क्यों याद आया; इसका कारण वह लेख है जो बड़ी हिफाजत से हमारी बीबी के बक्स में बन्द था। जिस समय हमने उनका कर्ज चुकाया था और वे उस रुपये को सँभाल कर रख रहीं थीं तो हमने उस सिकुड़े हुए लेख को नोटों का पुलिन्दा समक कर उठा लिया था। यह , लेख इस प्रकार था:—

#### उलट-फेर

प्रत्येक मनुष्य को श्रपने थिद्यार्थी-जीवन में कुछ ऐसे निबन्ध लिखने ही पड़ते हैं जैसे—प्रातःकाल उठने से लाभ; टाँगें फैला कर बैठने से लाभ; रेलगाड़ो से लाभ, बैलगाड़ी से लाभ श्रादि-श्रादि। परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन ही विद्यार्थी-जीवन है। महापुरुषों के कथनानुसार यदि हम चाहें तो प्रति दिन इस संमार से कोई न कोई पाठ सीख सकते हैं। किन्तु यह कितने खेद का विषय है कि विद्यार्थी-जीवन समाप्त होते ही हम निबन्ध लिखना, भूल जाते हैं। भगवान् भला करें पत्र-पत्रिकान्नों को जन्म देने वाल सममदार को जिसने थोड़ा बहुत श्रवसर दिया कि यदि कोई कुछ जिखना चाहे तो किसी निबन्ध द्वारा श्रपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। श्राज हम विद्यार्थी-जीवन की भाँति ही श्रपनी तुच्छ बुद्धि के श्रनुसार जनाना ढझ की धोती पहनने से लाभ दिखायेंगे। श्राशा है कि सभी पुरुष भाई एकान्त में

बैठ कर प्रेम—नहीं, नहीं, विचार करेंगे। हाँ, इतनी श्रीर विनम्न प्रार्थना है कि सब लोग विचार जल्दी ही करें, क्यों कि यदि बहुमत दिखाई पड़ा तो ऐक्ट के रूप में लाने के लिये इस प्रस्ताव को शीघ्र ही ऐसेम्बली में पेश किया जायगा। ताकि देश का कल्याण हो।

जनाना ढंग की धोती पहनने से हमारा श्रिभप्राय उस ढंग की धोती पहनने से हैं जिस ढंग से श्राधुनिक महिला-समाज पहनता है श्रीर फलतः जिसके कारण उन्हें सर्वत्र ही सुविधा दी जाती है—रेलवे-विभाग ट्रेनों में श्रलग कम्पार्टमेएट रखता है। ट्राम कम्पनियाँ एवं भीटर बस सिएडीकेटें प्रथक 'लेडीज' सीटें रखती हैं श्रीर नाटक तथा सिनेमा वालों ने खोपड़ी के ऊपर के तल्ले में विशेष व्यवस्था की है। श्रादि श्रादि।

भारतीय नर-समाज को इस मादा ढंग की धोती पहनने से सर्व प्रथम जो अजगर-साँप जैसा बड़ा श्रीर मोटा लाभ होगा; वह यह है कि आप लोग जानते हैं कि आज कल नारी-समाज दुति-गित से उन्नति के पथ पर अप्रसर हो रहा है। ऐसी दशा में यह असम्भव नहीं है कि आप पीछे ही पड़े रह जाँय और आपकी श्रीमती जी चितिज के उस पार निकल कर आँखों से ओमल भी हो जायँ! भारत से वह दिन (और रातें भी) गये जब आप उन्हें अपने पैर की

जूती समभते थे। आज वे पुरुषों से किसी भी दशा में हीन नहीं हैं। अतः स्थिति को काबू में लाने के लिए हम श्रीमानों का कर्तव्य ही नहीं परम आवश्यक कर्राव्य है कि शीघ से शीघ कोई ऐसा रास्ता सोच निकालें कि 'गृहस्थ-गाड़ी' के दोनों पहिये बराबर चलें।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ भाई क्रोध में आकर कह देंगे कि, महिलाएँ जो आज वड़ी-बड़ी सभाएँ करके इस बात का ऐलान कर रही है कि 'हम पुरुषों से किसी भी दशा में हीन नहीं हैं' तो पुरुषों ने किस सभा में यह प्रस्ताव पास किया था कि वे पुरुषों से हीन हैं। यदि किसी कारण-वश पुरुष-समाज उन्हें हीन समभने लगा था तो उचित्त तो यह था कि अपने-अपने घरों में ही किन्हीं उपायों द्वारा (भाइ, ही लेकर सही) पितयों को बाध्य करती कि वे उन्हें हीन समभाजें वाध्य करती कि वे उन्हें हीन न समभों। संगठन करके सभाओं में चिक्काने से क्या लाभ ? क्या सारा महिला-समाज किसी विशेष महिला के विशेष पित से लड़ने जायगा ?

परन्तु भाई साहब, भूल जाइये ये सब बातें। इन बातों से तो धाग में धीर घृत पड़ेगा। भमेला बढ़ाने से आफत भी बढ़ेगी। धतः धाप हमारे विचार के धनुसार जब जनाने ढङ्ग से धोती पहनने लगेंगे तो उन्नति के पथ पर धाप भी बेसे ही बढ़ सकेंगे जैसे धापकी शीमती ज़ी वद् रही हैं। श्राप पुरुष-समाज के होकर महिला-समाज को जो हीन-दृष्टि से देखते हैं वह है केवल स्वभाव से। श्रतः श्रहम्-भाव श्रापके हृदय से वैसे ही निकल जायगा जैसे पद-सरोज से बबूल का काँटा श्रीर तरकारियों के देर से सड़ा-गला भाँटा। किसी ने कहा भी है कि मनुष्य के उपर पोशाक का सबसे बड़ा श्रसर पड़ता है। कोट-पैएट पहन कर यदि 'साहब' होने का श्रनुभव किया जा सकता है तो जनाने दृङ्ग की धोती पहन कर 'जनानेपन' का श्रनुभव न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुलह का रास्ता श्रपने श्राप भस्य मार कर निकल श्रायेगा।

एक दूसरा लाभ इस ढङ्ग की धोती पहनने से यह होगा कि जमाना है अर्थ-संकट का। जिसके पास ईश्वर की क्रपा अथवा पद्मपात से चार पैसे हैं उसके लिये तो कोई बात नहीं परन्तु गरीबों को भी मजबूर होकर दो प्रकार की धोतियाँ खरीदनी पड़ती हैं। एक अपने लिये और दूसरी अपनी धर्मपत्नी के लिये। यदि जनाना ढङ्ग की धोती पुरुष भी पहनने लगें तो एक बढ़िया साड़ी घर की इज्जत के लिये काफी है। आपको कहीं जाना है तो आप पहिन कर निकल पड़िये और आपकी श्रीमती जी को कहीं जाना है, तो वे पहिन कर निकल पड़ें।

श्रव श्राप कह सकते हैं कि तब महिलाएँ ही पुरुषों की

तरह धोती पहिन कर क्यों न निकलें ? लेकिन भाई साहब, हम पहले ही कह चुके हैं कि जमाना है अर्थ-संकट का। पुरुष धोती ही पहन कर निकलें तो गँवार ही तो दिखाई पड़ेंगे। कुरता, टोपी, कमीज, वेस्ट-कोट, कोट, पैएट की भी तो आवश्यकता पड़ती है। परन्तु जनाना ढङ्ग से धोती पहन कर आप एक जम्फर पहन लेते हैं तो भी सुन्दर है, नहीं तो पुरुप होने के नाते यिह आप जम्फर भी न पहनेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं। आधी धोती नीचे पहन कर आधी आप जिस समय सर के ऊपर ओढ़ लेंगे आप कैसे भी वदसूरत क्यों न हों, हजारों में एक ही दिखाई पड़ेंगे।

फिर यह भी तो है कि आप किसी कारण-वश कोई काम नहीं कर पाते तो आपकी श्रीमती जी कहने लगतीं है कि, "जब आपसे कुछ होता ही नहीं है तो जनानी धोती पहिन कर घर पर क्यों नहीं बैठते, मैं ही कर आऊँ?" मैं सच कहता हूँ ऐसे अवसरों पर आपको जनाने ढङ्ग की धोती से बड़ी सहायता मिलेगी। पहने तो आप पहले ही से हैं, केवल बैठ जाना पड़ेगा और कह देना पड़ेगा कि-लीजिये, मैं बैठा हूँ। आप ही जाकर कर आयं।

स्तर ! यहाँ तक तो हुई भाई साहब, दिल्लगी। परंतु यदि हम गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो एक साधारण

किन्तु ध्यान देने वाला लाभ होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। बात यह है कि यदापि बंगाली भाई नंगे सिर रहते हैं परन्तु सम्पूर्ण देश में सिर खुला रखने की श्रभी प्रथा नहीं है। श्रतः फैशन एवं देश के रिवाज की रचा के लिये हम लोगों को साफा, पगड़ी, टोपी लगानी पड़ती है। परन्तु स्वास्थ्य की पुस्तकों में साफ लिखा है कि 'पगड़ी-टोपी 'लगाते से हानि होती है। प्रकाश श्रौर वायु सिर की त्वचा तक श्रपना श्रसर पहुँचा नहीं पाते हैं। श्रतः कुछ दिन में नहीं, तो कम से कम, चालीस के उत्पर की श्रायु होते ी सर के बाल गिरने लगते हैं। कृपया एक बार पड़ोसियों की गंजी खोपड़ियों की कल्पना कीजिये श्रौर तब हम कहेंगे कि जनाने ढंग की घोती का रिवाज लब चल जायगा तो पगड़ी श्रौर टोपी की श्रायश्यकता न रहेगी। कोई पगड़ी उतार कर श्रापका श्रपमान न कर सकेगा? न रहेगा बॉस न इजेगी बाँसुरी। नाक ही नहीं तो जुकाम का डर क्या? श्रतः हल्की पतली साड़ी सिर की शोभा भी बढ़ायेगी; हवा श्रीर प्रकाश भी त्वचा तक पहुँचेंगे श्रीर गंजी खोपड़ियाँ देश में स्वप्न में भी न दिखाई पड़ेंगी। सम्भव है कि लोग विश्वास न करें परन्तु र्याद कुछ देर तक एकान्त में साँस ऊपर चढ़ा कर सोचेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि, ठींक है। यही कारण है कि स्त्रयाँ हजारों में एक ही कदा जिल् गंजी होती हो। श्रतः जब पुरुषों की श्रिवेचा स्थियों का

खोपड़ी गंजी कम होने का यही रहस्थ है तो फिर :-अन निलम्न केहि काज; बँधे सेतु उतर कटक।

इससे भी बड़ा एक नीति का पद्य सुनिये 'बैंताल ' किव कहते हैं:—

मर्द सीस पर नवे मर्द बोली पिहचाने ।

मर्द खिलावे खाय मर्द चिन्ता निहं माने ॥

मर्द देय श्री' लेय मर्द को मर्द बचावे ।

गादे-सँकरे काम मर्द के मर्दे श्रावे ॥

पुनि मर्द उनिहं को जानिये दुख-सुख साथी मर्द के ।

'बैताल 'कहें विक्रम सुनो लच्छन हैं ये मर्द के ॥

श्रव जरा विचार कीजिये। श्राप मर्द हैं तो क्या इनमें से कोई भी लच्चण श्राप में हैं? क्या श्राप श्रानन्द से खाने श्रीर खिलाने की शिक्ष रखते हैं? क्या 'गाढ़े-सँकरे' किसी के काम श्राते हैं? यदि नहीं; तो मर्द न होकर भी यह पोशाक क्यों? उतारिये। जल्दी उतारिये श्रीर पहनिये जनाने ढंग की धोती!

में मानता हूँ कि संसार में कोई भी वस्तु हो लाभ भी पहुंचातो है श्रीर हानि भी। जनाने ढंग की धोती पहिनने से भी कुछ हानियाँ होंगी परन्तु दो-चार; जैसे--जो सज्जन मूँ छैं नहीं रखते हैं वे थोड़ा इस पोशाक में भ्रम पैरा करेंगे। परन्तु भाई साहब, इस ढंग की घोती से हम लोग ऐसे अन्धे नहीं हो जायँगे कि स्त्री-पुरुप में पहिंचान ही न कर सकें। यदि ऐसी सम्भावना हुई भी तो विदेशी कम्पनियाँ किस दिन के लिये हैं? कोई ऐसी मशीन तैयार हो जायगी जिससे नीर-चीर विवेचन हो जायगा।

इसके ऋति कि बहुत सम्भव है कि कुछ दिन तक पहिले आप हमें देख कर हँसें और हम आप को देखकर। परन्तु भाई साहव—नये काम में तो ऐसा होता ही है। अधिक से अधिक साल दो साल हँसेंगे परन्तु जहाँ हजारों लाभ हों वहाँ ऐसी तुच्छ बातों के लिए काम रोकना कायरपन ही तो होगा! जब फैशन पुराना हो जायगा और सभी में प्रचलित हो जायेगा तो भख-मार कर हँसने की आदत भी छूट जायगी। मूँ छ बनवाने की प्रथा को ही देखिये, पहले जब चली थी काफा हँसी उड़ाने वाली प्रथा थी परन्तु आज? बड़े बड़े व्याख्यान-दाता हजारों के आलम में व्याख्यान देते हैं परन्तु हम लोग गम्भीर बैठे सुनते रहते हैं। क्या गमी और आती है? सो यह तो फैशन है। चल गया सो चल गया।





Ę

दुनिया में श्रादमी तो श्रमी हैं। हम भी श्रादमी हैं; श्राप भी श्रादमी हैं श्रीर न जानें कितने श्रादमी हैं। परन्तु कुछ बातें जो हम में हैं, श्राप में नहीं हैं श्रीर कुछ बातें जो श्राप में हैं वे हममें नहीं हैं। लेकिन वे ...?

कौन थे; क्यों पैदा हुए थे और क्यों मरे; ये बात ऐसी हैं जिन्हें श्रव प्रकाश में न लाने में ही भलाई है। फिर भी "वैठा बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में और उस कोठी के धान इस कोठी में"—सिद्धान्त के श्रनुसार हम मजवूर हैं। श्रतः वे कौन थे, इस विषय में हम श्राज कुछ लिखने की धृष्टता कर रहे हैं।

यह तो निश्चित ही है कि उनका विस्तृत जीवन-चरित्र हम श्रपने श्राठवें जन्म में ही कदाचित् लिख सकें, लेकिन लेखक होने के नाते संचेष में इस प्रकार समक्त लीजिये कि श्रभी हाल ही में देश की मर्दु म-शुमारी हुई थी। मर्दु म-शुमारी में उनके जैसे श्रादमी को गिनना तो चार-पाँच बार चाहिये था; परन्तु एक बार भी वे न गिने जायँ, यह श्रसम्भव घटना होगी। श्रतः निर्विवाद मान लेना चाहिये कि देश की जितने करोड़ की श्राबादी है, उसी का वे एक श्रंश थे। जाति पुरुष की, वर्ण श्याम। क्या कीजियेगा, सन्तोष कीजिये। माता-पिता के श्रभाव में पुत्र का श्राविभीव श्रसम्भव है, श्रतः माता-पिता तो उनके निरचय ही थे, लेकिन नाम हम इस लिए नहीं लिखेंगे कि सन्तान के लिये माता-पिना को कलंकित करना हमारा स्वप्न में भी ध्येय नहीं रहता। श्रतः नोट कर लीजिये कि उनके पिता का नाम 'परम पिता परमात्मा ' श्रोर माँ का 'मारत माता 'था।

रहन-सहन का ढंग बेढंगा श्रथवा श्रित विचित्र कह लीजिये। कहीं बैठते थे तो इस प्रकार कि, श्राप पीसने वाली चक्की उनकी टाँगों के बीच में श्रासानी से रख सकते थे श्रोर पीसने के लिये कह भी देते तो क्या मजाल कि उन्हें श्रपनी पोजीशन बदलनी पड़ती। कहीं खड़े होते थे, तो ऐसे, कि श्राप दूर से देखते, तो यही समभते कि कोई श्राला नम्बर का उचका है। लेटते ऐसे कि, जागृत श्रवधा में यदि श्राँथें न खुली हों श्रीर सुप्तावस्था में यदि नाक न बजती हो, तो श्राप श्राश्चर्य करने लगते कि इनको लोग श्रभी तक श्रन्तिम-संस्कार के लिये क्यों नहीं ले गये!

स्तभाव का तो कहना क्या ? जिही ऐसे थे कि जिसके पीछे पड़ गये, तो किर दुनिया एक तरफ श्रौर आप एक तरफ। एक वर्ष गर्मी श्रधिक पड़ी, तो गर्मी के ही ऊपर मुँभला उठे श्रौर तब तक दम न लिया, जब तक गर्मी से बचने का उपाय न सोच लिया। प्रयत्न पर प्रयत्न करते रहे, श्रौर अन्त में कुछ ऐसी टिप्पस भिड़ाई कि शादी जो हुई तो समुर जी शिमला के कारबारी मिले! जब तक जिये प्रति

वर्ष गर्मी में ससुरजी के दर्शन करने जाते रहे। श्रव श्राप समभ सकते हैं कि जिसकी ससुराल का सिल-सिला शिमला में हो, उसका भला बेचारी गर्मी क्या कर सकती है ?

क्रोध का हाल यह, कि एक दफे कलकत्तो के हवड़ा पुल पर लगे एक विज्ञापन बोर्ड पर ही विगड़ उठे। हजारों आदमी प्रति दिन पुल पर से आते-जाते हैं। सभी तो विज्ञापन पढ़ते भी न होंगे। परन्तु आपने पढ़ा और पत्रों में शिकायत भी भेजी। शिकायत छपी तो नहीं; पर एक सम्पादक की जबानी सुनने में आया कि आपने शिकायत इस प्रकार लिखी थी:—

'बड़ी-बड़ी कम्पनियों वाले भी बड़े धोखेबाज होते हैं। हवडा पुल पर एक बड़ी कम्पनी ने लिखा रखा है कि हमारी चाय पीजिये। परन्तु एक दिन में दो घएटे तक खड़ा रहा और कोई एक प्याला भी लेकर न आया। 'पीजिये' कह कर न पिलाना तो असभ्यता है ही, किन्तु भले-मानसीं का इस प्रकार समय नष्ट करने का इन कम्प-नियों को अधिकार ही क्या ? आशा है, इनसे जनता सावधान रहेगी।''

परोपकारी भी कुछ कम न थे। एक बार एक श्रीष-धालय में, जिसके दरवाजे पर 'दवाखाना' लिखा था; श्राप भीतर घुस गये श्रीर वैद्यजी को सलाह देने लगे कि श्रापने 'द्वा खाना' ठीक लिखाया है। लोग द्वा खायेंगे; परन्तु श्रच्छा हो कि समय भी लिखवा दें। श्रथीत् द्वा खाना सबेरे इतने बजे श्रीर शाम को इतने बजे।

धुन के इतने पक्के थे कि, किसी भी यूनिवर्सिटों के दफ्तर से उत्तर न छाया, परन्तु छाप बराबर पत्र इस आशाय के लिखते रहे थे कि:—

#### ''प्रिय महोद्य;

मुमे यह जान कर हुष है कि आपके यहाँ लड़का जब सब विषयों में पास हो जाता है, तभी सार्टीफिकेट दिया जाता है। परन्तु, अधिक अच्छा हो कि देश के कल्याण के लिए आप अपने यहाँ एक परीचा और कायम करें। आज कल लोगों को विद्यार्थियों के चाल-चलन पर सन्देह बहुत होता है। अतः आवश्यक है कि आप सार्टीफिकेट तब तक न दें, जब तक विद्यार्थी 'अलि:-परीज़ा' में भी पास न हो जाय। मेरी हिष्ट से निबन्ध-रचना के साथ-साथ आप अपने स्कूलो के कोर्स में 'सृष्टि-रचना 'की भी कुछ शिचा देने की व्यवस्था रखें।"

खास-खास गुणों के सीखने में तो उनकी जबर्रश्त लगन थी ही। जब-तब बड़े पेड़ के पास खड़े होकर बहुमूल्य समय वे केवल इस बात में नष्ट करते कि, कीन-कीन चिड़िया छाकर उस पर बैठती हैं। पहले दूर से उड़ती चिड़िया जब छाती, तो छन्दाज लगाते कि यह कौन चिड़िया है छौर फिर जब बैठ जाती तो देखते कि छनुमान कहाँ तक ठीक निकला। लोगों ने छापसे इस काम का लाम पूछा तो छापने कहा कि इससे हम छपने भावी जीवन के हित के लिये 'उड़ती चिड़िया' पहिंचान लेने का छम्यास कर रहे हैं।

श्रातिभ्य-सत्कार में तो उनसे बढ़ कर शायद ही कोई व्यक्ति हो। एक दफे एक सज्जन ने 'भूख लगी है' न कह कर कहा—श्राज हमारे 'पेट में चृहे कूद रहे हैं, तो श्राप श्रिपनी पालतू बिल्ली पकड़ लाये श्रीर कहा कि इसे पेट में छोड़िये। पहले हमारे घर में चृहे बहुत उधम मचाते थे; परन्तु इसने सब का सफाया कर दिया। श्रव हूँ दने पर भी कहीं एक चृहा न दिखाई पड़ेगा। वे सज्जन श्राप की बात सुन कर दंग रह गये श्रीर फिर कभी इनसे यह नहीं कहा कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं।

"अच्छा हो कि, एक ही नगर के सिनेमा वाले अपने यहाँ से जनता को 'Monthly ticket' भी बेंचा करें, यह तो उनकी प्रथम सूफ थी ही; परन्तु सरकार के विषय में भी कौन-कौन वातें हितकर होंगी, यह भी वे सोचते रहते थे। आप ही ने कहा था कि पोस्ट आफिस की टिकटों

की बिक्की एक प्रकार से बढ़ सकती है। अभी डाक खाने वाले एक आने का भी एक टिकट देते हैं और सोलह आने के भी सोलह ही। यदि ये रूपये में १८ टिकट देने लगें और इसी प्रकार अन्य टिकटों के अधिक संख्या में लेने पर रियायत करें, तो बिक्की अधिक हो सकती है। बिक्की अधिक होना कारबार की उन्नति का साधन है। अतः यह बात मानी हुई है कि पोस्ट आफिस का फायदा काफी बढ़ जायगा।

श्चापने श्चपने घर में श्चनेक विचित्र श्वर्थों की तिष्तियाँ भी लगा रखी थीं। जैसे—एक दीवाल पर लिखा था (Beware of friends) मित्रों से सावधान! श्चव र्याद इस प्रकार के वाक्य कोई भी श्चपने सामने रखे तो मित्र उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? श्चापका श्चभिप्राय इस बाक्य से यह था कि मित्रों को कर्ज श्चादि देने में साव-धान रहना चाहिये। इसी प्रकार श्चन्य श्चादर्श वाक्य भी यत्र-तत्र टँगे थे। किसी पर 'धूम्न-पान निषेध' रहने से मित्रों को सिगरेट श्चादि देने का खर्च वच जाता था; तो किसी पर 'पान से दाँत गम्दे होते हैं' लिखा रहने से पान का खर्च वच जाता था।

इसी प्रकार उनकी अनेक बातें है जो संसारी पुरुषों के लिए आदर्श हो सकती हैं। परन्तु हमें उनकी दो बात अधिक सत्य जान पड़ीं। एक तो यह कि उनसे जब कोई पूर्व की छोर के किसी स्थान का पता पूछता, तो वे उसे पिश्चम की छोर बता देते छोर पृश्चिम की छोर के स्थान का पता पूछता, तो पूर्व की छोर बता देते। ''जमीन गोल है, इसि ए पूर्व से भी जाकर आदमी पश्चिम में छा जायगा'' यह नीयत उनकी न थी। उनका छिम्पाय केवल यह था कि छादमी जहां का इरादा करके चला है, जरूर पहुंचेगा। पता हम न बतायँगे तो दूसरा बता देगा। परन्तु हम गलत इसिलए बता देते हैं कि तब तक कुछ भ्रमण कर लेगा। रेलवे कम्पनी भी मानती है कि, छाप जितना ही छिषक सफर करेंगे, बुद्धि बढ़ेगी।

दूसरी बात यह कि शहरों में कई तल्ले के मकान होते हैं। कोई श्रादमा एक ही तल्ले पर रहता हो, परन्तु यदि कोई उनसे उसका पता पूछे तो-पांचवें तल्ले से कम नहीं बताते थे। इस सम्बन्ध में उनकी सफाई यह थी कि श्रादमी खोज तो लेगा ही; परन्तु हम श्रपने श्रादर्श से क्यों गिरें? हमारा ध्येय तो श्रादमी को ऊँचे चढ़ाना है, न कि पतन की श्रोर ले जाना।



# चौपट-पुराण



S

पता नहीं हमारी सम्यता पराकाष्ट्रा पर पहुँच गई है अथवा फैशन गड़बड़ी फैला रहा है कि अपने दिन हमारी आँखें हमें ही घोखा दे जाती हैं। हम जिसे पुरुष समफ लेते हैं कभी-कभी वह अनुसन्धान करने पर स्त्री निकल जाता है और जिसे स्त्री समफ लेते हैं वह पुरुष! स्त्री-पुरुष में पूँछ का मेद होता नहीं और मृंछ आज-कल भेद बतलाने में असमथ हो रही है। ऐसी दशा में चौपट-पुराण से कोई चीर-नीर-विवेचन का रास्ता निकल आये तो क्या आश्चर्य? निया में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि,—'हे अर्जुन ! यह आहमा एक गिन्नी है और यह शरीर एक मनीवेग।'' परन्तु; जब उन्होंने शरीर की अधिक व्याख्या न की तो आगे का प्रकरण हम इस प्रकार शुरू करेंगे।

शरीर के तोन खंड हैं-

१-सिर (खोपड़ी)

२---धड़ श्रीर---

३--टाँगे।

# खोपड़ी-मकरण

साड़ी, हैट, गान्धी टोपी, फैल्ट कैप, लखनउवा पल्ला आदि-आदि से ढकी एवं नंगी अनेक खोपड़ियाँ आज हम आप चलते-फिरते देखते ही रहते हैं। इनमें कुछ तो केवल खाल से मढ़ी (गंजी) होती हैं और कुछ बालों से भी ढकी रहती हैं। मनुष्य के शरीर के ऊपर ग्लोब, पपीता, पहाड़ी आलू अथवा तरवूज जैसी ये खोपड़ियाँ अपना

श्रलग-श्रलग महत्व रखती हैं। परन्तु हमारे जैसे विद्वानों की दृष्टि में ये श्रनेक प्रकार की होकर भी केवल तीन ही प्रकार की होती हैं।—

- १—साधारण या श्रोंधी खोपड़ियाँ—ये वे खोपड़ियाँ हैं, जो भारत में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं श्रोर इनके रखने वाले वे-सिर-पैर की बातें करते हैं।
- २—सूभ वाली खोपड़ियाँ—ये खोपड़ियां भारत में बहुत थोड़ी हैं स्त्रीर इनके रखने वाले ऐसी बातें करेंगे कि, मुनने वाले का सिर चकरा जाय!
  - ३—विचित्र खोपड़ियाँ—वे खोपड़ियाँ हैं, जिनके विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। इनके रखने वाले श्रकारण ही दूसरे की खोपड़ी चाट जाते हैं।

श्रव खोपड़ी के सम्बन्ध में लोगों का यह विश्वास भी सुना जाता है कि सभी खोपड़ियों के भीतर एक उप-योगी वस्तु रहती है; जिसे मस्तिष्क कहते हैं। परन्तु श्रपने राम का विश्वास है कि श्रव मस्तिष्क कदाचित् ही किसी खोपड़ी में हो। श्रधिकांश खोपड़ियों में बेल का गूदा, भूसा, गोबर या इसी प्रकार की श्रन्य वस्तुयें ही भरी रहती हैं। सभी खोपड़ियों में मस्तिष्क होता तो, भारत को श्रव तक खराज्य न मिल चुका होता?

### --- 'तच ?' मैंने उत्सुकता से प्रश्न किया।

—"तब न पूछो। ऐसा जान पड़ा कि सैंकड़ों घड़े पानी मेरे ऊपर एक साथ पड़ गया ' चीखने की कावाज से में तो परेशान हो ही रहा था; उधर घर के भीतर भी तहलका मच गया। मुझे यह तो मालूम था कि भाई की मुसीबत में भाई दौड़ता है परन्तु इस बात का पता उसी दिन चला कि बहिन की मुसीबत में बहिन भी दौड़ती है। मेरे कमरे में सबसे पहले तुम्हारी भाभी आई छौर मुझ से बोलीं—'तुम दूसरे के घर में भी भले-मानुस की तरह नहीं रह सकते"

"में उनसे अपनी भूल का विधवत् वर्णन करना चाहता था। यह भी सम्भव था कि कान पकड़कर भविष्य में ऐसी भूल करने की प्रतिज्ञा भी करता परन्तु अफसोस! मुफे अवसर न मिला। घर के छोटे-बड़े सभी मेरे कमरे में आकर जमा होने लगे। में घबड़ा उठा। बिना किसी से कुछ कहे सुने ही पीछे के द्रवाजे से ऐसा भागा कि इस घर में हो आकर दम लिया।

"दो मास बाद तुम्हारी भाभी को मेरा साला छोड़ गया था। में घर पर नहीं था इसलिये मेंट नहीं हुई। हाँ, तब से आज तक में ससुरात अलबता नहीं गया। चोदह वर्ष बीत गये हैं परन्तु फागुन आते ही मालूम होता है, कल ही ये सब बातें हुई हैं। कई बार बुलाया गया परन्तु ससुराल कौन-सा मुँह लेकर जाऊँ यह समफ में नहीं आ रहा है ?

—''तो इसमें बेचारे फागुन का क्या दोष ?"

''हाँ फागुन का दोष नहीं हैं; परन्तु उस ससुराल का दोष तो हैं ही, जहाँ अन्वेर खाता चल रहा हैं, न्याय दुहाई दे रहा है और स्वार्थ के आगे अपने दामाद की भी सुनवाई नहीं हैं।"

-- "अरे! अरे! यह आप क्या कह रहे हैं ?"

— "वही जो कहना चाहिये। एक लड़की श्रपनी खुशी से भेंट को जाती हैं; श्रथवा यह कह लो कि जबर-दस्ती हमारे गले मढ़ दी जाती है। परन्तु यदि दूसरी लड़की का हाथ अपनी इच्छा से श्रथवा भूल से मैने पकड़ ही लिया तो कौन बड़े कलंक का काम हो गया ?"

इच्छा होते हुए भी मैंने पिएडतजी को कुछ सममाना उचित नहीं समभा। श्राशीवोद लेकर चला श्राया श्रोर ईश्वर का नाम लेकर उसी दिन ससुराल चला गया। मुमे प्रसन्नता है कि मैं किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। पिएडत गीताकिशोर शास्त्री की जैसी कोई भूल मुभसे नहीं हुई श्रतः मेरी राय है कि फागुन तो क्या जब तबियत हो ससुराल श्रवश्य जाना चाहिये।

\$\$ \$\$ \$\$

# बीबी का खत



2

मियाँ ने बीबी से कहा था कि हम
तुम मिल कर प्रेम-नगर बसायेंगे।
लेकिन प्रेम-नगर की स्कीम ग्राइस्कीम में
छोड़ कर वे परदेश भागे श्रीर उस
वेचारी को ऐसा भूले कि महीनों बीत
जाने पर भी एक खत तक न लिग्या।
'बीबी का खत' मियाँ से इन बातों का
कारण जानना चाहता है।

इते प्रियतमः

श्राज भी श्रापका पत्र न मिला। श्रन्त में वही हुआ, जो मेंने प्रारम्भ में ही कहा था। घर से पाँव निकालते ही दीन-दुनियाँ, सभी आपके हृदय से छू-मन्तर हो गयीं। कहाँ तो हर आठवें दिन पत्र लिख रहे थे, श्रोर कहां आठ आठ आठ अठासी, दो महीने अठाइस दिन बीत गये श्रोर आपके कर-कमल कागज पर न सरके! क्या यही है प्रेम, श्रोर यही है, प्रेमनगर वसाने की स्कीम ?

खेर! श्राप तो वहां चले गये, लेकिन क्या श्रापको कभी इस बात का भी श्रनुभव होता है कि जहां प्रेम की परेग ठांक श्राया हूँ. उस दीवाल का क्या हाल होगा! श्रभी दो महीने श्रष्टाइस ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी समभ में तो इनने ही दिनों में कितने युग हो गये। ऐसा जान पड़ता है कि उम्र ही समाप्त हो गयी। जब श्राप यहां रहते थे तभी दिन पहाड़-सा कटता था, परन्तु यह तो विश्वास था कि रात नदी की तरह वह जायेगी; श्रौर

श्रम तो रात भी पहाड़ ही है, तब दिन क्या हो गया हागा, कीन बताये ! जिम दिन से गये, रोते-रोते दोनों आंखें सावन-भादों कन नयीं धौर श्रांसुश्रों का प्रवाह वैसे ही जारी रहता है, जैसे बाढ़ में गङ्गा नदी । न जाने, शरोर में कौन रोग लग गया है कि न दिन चैन न रात । इन जाड़े के दिनों में भी इच्छा होती है कि कपड़े खोल कर रख दूँ। एक तो ऐसे ही चमड़ा हाड़ों के अपर रह गया है, उस पर हाड़ों के भीतर जैसे कोई भट्टी सुलगा रहा हो ! बिस्तर पर कभी लेट गयी तब तो और भी तिपम बढ़ जाती है। डर लगा रहता है कि कहीं सुलग न जाऊँ श्रोर मेरे साथ श्रापकी घर-गृहस्थी भी न जल जाय, इसलिये जाग कर ही श्राजकल सबरा कर देती हूँ।

में सोचती हूँ कि आखिर आप इतने निष्ठुर हो कैसे गये? अपनी जिस रानी के लिये घर रहने पर दिन में पचास बार बहाने निकाल-निकाल कर दरवाजे से भीतर आते थे; यड़-यूढ़ों की आंखों धूल भोंककर कभी शरीर से शरीर रगड़ कर निकलते थे, कभी धोवी का खूँट पकड़ कर खोंच लेते थे और कभी पैर से पैरों की उङ्गिलयां कुचल डालते थे, उसी को आज इस तरह कैसे भूले? इस तरह तो महाजन को कर्जी, कपड़ा देनेवालों को दर्जी और एहसान करने वालों को शायद बङ्गाली वनर्जी और चटर्जी भी न भूलते होंगे।

लाव भूलने पर भी याद आ ही जाती है आपके हृदय की वह कोमलता, जो नदी-नाच के संयोग के समय थी। सो धापके घर पहली बार छायी थी। मुमे प्रीति की रीतिका कोई ज्ञान न था। परन्तु बह आप ही हैं, जिम्होंने मुमे प्रेम के थपड़ों से ठोंक-पीट कर वैद्यराज बनाया। मधुर-मिलन की प्रथम रात्रि की बात को ही लीजिये। श्राप श्राशा कर रहे थे कि मैं घर श्रायी हूँ तो फुलों से चुन-चुन कर बिछायी सेज मिलेगी, परन्तु याद होगा, आपको मिला था शयनागार में बिना बिस्तर का दटा तखत। फिर भी श्रापने क्रोध नहीं किया श्रीर जब में ठेल-ठाल कर आपके सामने लायी गयी तो आपने मुजरिम को वैकसूर की ही निगाहों से देखा था। मैं संकोच से सिकुड़ती कोने में सटी जा रही थी श्रीर श्राप प्रेम-भरी, चाह-भरी चितवन से मेरे हित की बातें सोच रहेथे। आप ही ने बतलाया था कि कोने में कीड़े-मकोड़े होते हैं छतः कोने से छलग होकर खडे होने में ही भलाई है।

कहाँ तक कहूँ, उस दिन मुभे श्रापकी बतलाई हितकी बातें कड़वी लग रही थीं श्रीर जाड़ा खाकर भी हृदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा था। परन्तु श्रापका करुण हृदय पसीजने से न चूका। उठे, पास तक श्राये, हाथ पकड़ कर घसीटा श्रौर न चलने पर पैरों पड़-पड़ कर रास्ते पर लाये।

खैर, ये भी हुई बीनी बातें। गड़े मुदें उखाइने से श्रम दिल का कवरिस्तान खुद जायगा। परन्तु स्मरण कीजिये उन दिनों को, जब में लबझ-लता वृत्त से लिपटने के लिये खुद बढ़ी थी; श्रीर फतलः खुद हरुवे-हरुवे श्रापके गर्भा लगने लगी थी। श्रव जब उझली पकड़ते-पकड़ते, पहुंचा पकड़ने के में काविल हुई, तो श्रापको न जाने किस नफा- नुकसान का बोध हुशा कि साम्प्रदायिक दुई के दिनों के दूकानदारों की तरह एकाएक दूकान खुली छोड़ कर छू-मन्तर हो गये?

उस दिन पड़ोस की ठकुराइन कह रही थीं कि एक थे रिसया बालम। रात में बीबी ने कहा—थोड़ा खिसक चिलये, तो खिसक गये। स्थान पर्याप्त न पाकर बीबी ने कहीं दूसरी बार फिर कहा थोड़ा और खिसकिये तो आप चारपाई से नीचे उतर कर चलते बने? बीबी ने समभा शायद किसी चिणिक आवश्यकता से कहीं जा रहे होंगे, श्रतः बुलाया नहीं, श्रीर श्राप रात ही रात स्टेशन पर पहुँच कर कलकत्ते चले गये! कलकत्ते से आपने बोबी को लिखा कि, श्रीर खिसक जाऊँ कि काम चल जायगा? मेरे देवता! मेंने तो कभी ऐसी बात भी नहीं कही। श्रावश्यकता पड़ी हैं तो हाँ, मैं अलबत्ता खिमक गयी हूँ। तब कृपया बतलाइये कि श्राप भी उन रसीले बालम की भाँति कलकत्ते क्यों खिसक गये?

पत्र बढ़ रहा है लेकिन आप ही बताइये कि उपाय ही क्या है? दुख तो परम्परा से रो-रोकर ही कटा है। दो महीने अष्टाइस दिन का दुःख इन थोड़े से पत्नों ही में कैसे आ जाय? दिल के जिस गुवार के लिये दस-पाँच रीम कागज भी कम होगा उसके लिये दस-पाँच पन्ने भी न लिखूँ तो तिबयत हल्की कैसे होगी? आपको पढ़ने का अबकाश न हो तो विना पढ़े ही रख देना, परन्तु मैं लिखने से बाज नहीं आ सकती।

प्रियतम! इस समय मेरे आगे जो पुस्तक रखी है, भजनों की है। खुली है, इसिलये इसमें जो लाइन मेरी आँखों को खटकती है वह है 'सुरित मोरी काहे बिसराई राम।' इस लाइन को पढ़कर सुमें ऐसा जान पड़ता है, मेरा दुःख नया नहीं है। मनातन से ही पुरुष-समाज खी-समाज के ऊपर अद्याचार करता रहा है। पहले तो प्रेम का ढँकोसला दिखाकर ठगता है, और जब छुछ हाथ लग जाता है तो रफूचक्कर होता है। मेरा विश्वास है कि प्रेम कर के पीठ दिखाना धर्म-शास्त्र और काम-शास्त्र, किसी में उचित नहीं कहा गया है।

डालिये, बिना किसी प्रकार का मन्त्र पढ़े 'स्वाहा' हो जायगा। खाने वाली वस्तुएँ तो हजम ही हो जाती हैं, परन्तु कभी-कभी बड़े-बड़े राष्ट्र तक इसी पेट में गड़-गप्प हो जाते हैं। पेट कभी-कभी चूहों के डएड पेलने का ख्रड़ा भी बन जाता है। पेट के पालने के लिये दूसरों को पेट खोल कर दिखाना पड़ता है। दो बड़ी बातें पेट के विषय में ये हैं कि प्रथम तो किसी के पेट में दाड़ी और किसी के पेट में पाँच भी होते हैं और दूसरी बात यह कि पेट होता सब के भले ही हो, परन्तु रहता है स्त्रियों के ही।

कसर—कमर न होती तो घोती, पायजामा श्रादि-श्रादि कैसे पहिने जाते ! घोती पायजामा न पहने जाते तो श्रनर्थ ही तो हो जाता श्रादमी के लिए विद्वान् कहते हैं कि वह श्रादतों का एक बण्डल है। श्रगर बण्डल बँधा न रहता तो छूट ही तो जाता ! नाचने के लिए एवं धड़ श्रौर टॉगों के जोड़ने के लिए कमर का श्रपना काम श्रपने दर्जे का लाजवाब ही है।

हाथ—पाणि-प्रहण की रस्म पूरी करने, श्रफसोस के समय मलने, दूसरों के ऊपर चलाने, पत्थर के नीचे दबाने, लाल करने, पीले करने, आदि-आदि कार्य हाथ बहुत अच्छी तरह करते हैं। किसी के पीछे पड़ना हो, तो इनको

धो लेना और किसी को पीटना हो तो पहले से ख़ुजला लेना परम आवश्यक है। दो बड़े उपयोग हाथों के ये है।—

१—दुनिया को ठगना हो, तो बगल में 'कतरनी' और हाथ में 'सुमिरिनी' लेने से काम श्रच्छा चलता है।

२—हाथ ही में कलाई होती है; जिसे मलाई खाकर पकड़ने से बड़े ऊँचे दर्जे का आनन्द आता है।

## टाँग प्रकर्ग

टाँगें — टांगें श्रर्थात् पांव चोरों को छोड़ कर और सबके होते हैं। कुछ लोगों की टांगों की शक्क 'दीपशलाका' की तरह, कुछ की कण्डा की तरह अंड की तरह, कुछ की कण्डा की तरह और कुछ की ऐसी होती हैं कि जिसे वास्तव में टांग कहना चाहिये। जेल में बेड़ियाँ डालने, दूसरे के कामों में श्रड़ाने, फुटबाल खेलने और ट्राम एवं बस के स्टेशनों तक ले जाने में ये काफी सहायक होती हैं परन्तु चढ़ाकर लेटने में श्रानन्द और पसार कर सोने से नींद श्रच्छी श्राती है। हां, इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि, पसारने में 'चादर' के बाहर न जायँ। दूसरों के पांव पकड़ने से कभी-कभी रोजी मिल जाती है और फूंक-फूंककर पांव रखने से संसार में कल्याण होता है।

# स्त्री-पुरुष की पहचिंान

शरीर का प्रकरण समाप्त हो जाने पर स्त्रीं पुरुष का भेद निकालना कठिन नहीं है। शरीर न होता तब तो शायद सभी लोग निराकार परमात्मा ही होते; परन्तु शरीर हुआ, तो श्रात्मा की जरूरत पड़ी। श्रतः यदि स्री-पुरुष की पहिंचान में गड़बड़ी हो, तो श्राप गड़बड़ी करने वाले 'शरीर' से पूछिये कि आप पुरुष हैं कि स्त्री ? तरीक़ा यह है कि, यदि दो चपत जड़ दे, तब तो समभ लीजिये कि पुरुष है श्रीर यदि चीखने-चिल्लाने लगे, तो समभ लीजिये कि स्वी है। यदि हमारी बताई कसौटी काम न दे, तो सब लच्चण होते हुए भी स्त्री को पुरुष श्रीर पुरुष को स्त्री समिमिये; क्योंकि दुनियां में पाप-पुण्य, सत्य-मिध्या श्रीर रोग-भोग कर्मानुसार हो मिलते हैं। यदि ऐसा न होता, तो, 'लदमी बाई' को सभी जनाना समभते श्रौर लखनऊ के नवाबों को 'मर्दाना'; पर ऐसा सिर्फ कर्म से ही नहीं हुद्या – यानी तदमी बाई मदीना श्रीर नवाव जनाना ही साहित्य-जगत् में चिर मशहूर है, रहेंगे भी। बस, संत्रेप में यही पहिंचान पद्धति है।

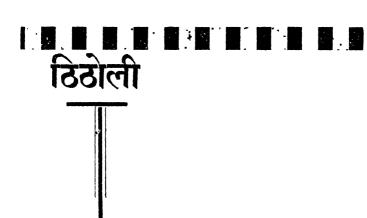

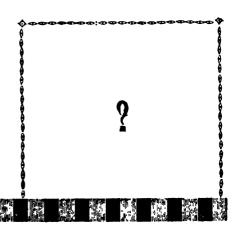

#### श्रनमोल बोल

दाढ़ी-मूछ में खिजाब लगाकर आप अपने मुंह में स्वयं कालिख पोतते हैं। अतः कोई दूसरा दोषी नहीं है।

#### \* \* \*

प्रतिभा, यौवन श्रौर बम इन तीनों में से जब कोई फूटते हैं, तो पास-पड़ोस वालों का ध्यान श्रवश्य श्रोकर्षित करते हैं।

#### \* \* \*

संसार दुःख-सागर है। इसे आप 'सुख-सागर' की एक पुस्तक खरीद कर कदापि परिवर्तित नहीं कर सकते।

#### \* \*

विदा हुए श्रतिथि श्रौर फिदा हुए श्राशिक दोनों का श्रन्तिम स्वर एक होता है। श्रर्थात् हमें भूल न जाना।

\* \* \*

कभी-कभी कुएँ-तालाब में डूब मरने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके डूबने के लिये चुल्लूभर पानी ही काफी था; परन्तु फजूल उतने जलको खराब किया।

### \* \* \*

'नौकरों को आसमान पर न चढ़ाओं यह नीति स्पष्ट कहती है कि नौकरों के साथ हवाई जहाज पर यात्रा न करो।

#### \* \* \*

दूसरों को मिठाई न खिलाकर खटाई खिलाइये। यही एक साधन है, जिससे आप बहुतों के दाँत आसानी से खट्टे कर सकते हैं।

#### \* \* \*

यदि किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीगर्णेश करने से पहले यह देख लो कि पास पड़ोस में कोई गोबर-गर्णेश तो नहीं है।

#### \* \* \*

चित्त शुद्ध नहीं है तो स्वामी विशुद्धानन्द बनने की चेष्टा न करो। विवेक नहीं है तो स्वामी विवेकानन्द कभी न हो सकोगे। यह असम्भव है कि केवल तिलक लगा लेने से दूसरे आपकी बात को लोकमान्य तिलक की बात की तरह सुनें।

संसार श्रसार है इसित्ये पाँव पसार कर न बैठो। ध्यान रहे, न जानें क्या-क्या तो करना ही है श्रन्त में मरना भी है।

### \* \* \*

"कुमार—सम्भव" लिखने वाले भी कभी असम्भव को सम्भव नहीं कर सके हैं इसका हमेशा विश्वास रखो।

किसी से मनमुटाव बढ़ जाय तो उसको श्राचरण से घटाओं। 'प्रेम-सागर 'खरीद कर भेंट करने का इरादा बुरा है।

#### \* \* \*

खाकर विश्राम करो तो थोड़ी देर विश्राम-सागर स्रवश्य पढ़ो।

#### \* \* \*

श्राये दिन विरोधियों से सावधान रहो । यह मत ख्याल करो कि श्रभी श्रास्तीन नहीं समेट रहे हैं तो क्या लड़ेंगे । यह 'हाफ शर्ट' (श्राधी बाँह की कमीज) का युग है। इस युग में श्रास्तीन समेटने का मौका श्रापको न मिलेगा। संसार में श्रापको दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। कुछ श्रापको सभापित बनाने की फिराक में होंगे श्रीर कुछ वेवकूफ।

### \* \*

श्राभिनेत्रियों के लगे नेह श्रीर फूस के बने गेह पर कभी भरोसा च करो । दोनों ही श्रिधिक टिकाऊ नहीं होते हैं।

#### \* \* \*

संसार श्रसार है। श्रतः न जानें कितने श्रादमी मरते ही रहते हैं; परन्तु धन्य हैं वे जो किसी पर मरते हैं।

#### \* \*

विधुरों के आगे अपने दुख की चर्चा न कीजिये; क्योंकि उन्हें अपने ही दुख से फुरसत नहीं है। अतः आपकी कोई सहायता न कर सकेंगे।



#### सागर पार

श्रहा ! हम प्रेज़्एट स्वच्छन्द, विश्व का एक रूप साकार । समय का कैसा परिवर्तन, पारहे यह रूखा सत्कार।। द्रट कर हृद्तंत्री के तार, सिखाते हमको लोकाचार। किन्तु फिर भी हैं कैसे वाध्य, कार बिन हो जाते बेकार ॥ पेट पटना से डाउन-ऋप, देख ऋगणित ट्रेनों की छूट। उठा कर सोडा बोतल एक, जमाने लगे घंट पर घूंट।। प्रात की प्याला भर ही चाय, मंजु खोंठों को लेती चूम। बिस्कुटों की टिकियाँ दो चार, मचाती जीवन में नित धूम।। सुखी-जीवन का साज सिंगार, धधकता धूमिल लोल सिगार। सफाचट श्रानन-कानन बीच, ले रहा स्वजनों की मनुहार॥ सजनि के मधुर मिलन की चाह, मनोहर स्वर्णिम् सन्ध्याकाल। कहां जाना श्रनन्त की श्रोर, कहां ऐसी मस्तानी चाल।। हृदय में जलती है पंचामि, कहो फिर कैसे पायें चैन। भाइ में जाये मन्द समीर, खोल दो यार एलक्ट्रिक फैन ॥ जान कर भी उर के सब भाव, श्ररे चुप क्यों मेरे सरकार ! जव रहा हूँ प्रिय तेरा नाम, बुलाओं ने कब सागर पार?

# श्रपटू-डेट साखी

'कबिरा' क़रसो काठ की; नहीं राज को छत्र। लिखा लिखाया छापिले; बन्द होत है पत्र॥ १॥ छपी पत्रिका देखिकै; दिहेसि 'कबीरा' रोय। लिखा श्रापना छाँड़ि कै; मैटर गयान कोय॥२॥ कैंची तो 'कालम' भ्रमै: पेन हेड़िंग के माहिं। दास 'कबीरा' कह गये; यह सम्पादन नाहिं॥ ३॥ 'कबिरा' घूमै घात में; लिये 'पारकर' हाथ। गरम टिप्पणी जो लिखें: चलै हमारे साथ ॥४॥ तू मत जाने बाबरे; मेरा है श्रखबार। मैटर-मीटर रात दिन; साहेब रहा निहार॥४॥ 'कबिरा' गर्बन की जिये: साहेब के कर प्रेस। ना जानी कब भेज दे; कैसा लिख संदेस ॥ ६॥ ज्यों तिरिया पीहर बसै; सुरति रहै पिय माँहि । सम्पादक 'इकजैक्ट' यों; 'ऐक्ट' बिसारै नाँहि॥७॥ कबिरा नौका कागजी; बहुत जतन करि खेष । 'ऐक्ट-रिवर' की भँवर परि; 'डिफीकल्ट दू सेव'।। ८॥ 'कबिरा' तवै न चेतिया: पत्र खडग की धार। श्रव चेते क्या भया; साहेब करी पुकार।। ६॥

लिखने को तो सब लिखें: लिखि लिखि रहे सजाय। 'मैटर' सोइ सराहिये; साहेब चक्कर खाय ॥ १० ॥ 'पत्र निकारी' सब कहैं; मोहिं श्रँदेसा श्रौर। साहेब सों पटती नहीं; पहुंचेंगे केहि ठौर ॥ ११ ॥ जो तोको काँटा बुवै; ताहि बोय तू फूल। है माकूल उसूल पे; अब 'कबीर' की भूल ॥ १२॥ सजी सजाई पत्रिका; कविता-लेख पचास। विज्ञापन कम देखि कै; भये 'कबीर' उदास॥ १३॥ ऐसा कोई ना मिला; सम्पादक सिरमौर। सम्मित नीकी दे चले; मैटर करे न गौर ॥ १४ ॥ कला न बाड़ी ऊपजै; कला न हाट बिकाय। गला दबावै काव्य का; कलाकार बनि जाय ॥ १५ ॥ भूला भूला डोलई; यह नहिं करे बिचार । साहेब को भूला जहाँ; बन्द हुआ श्रखवार॥१६॥ साहेब मेरा बानिया: आठ पहर हुसियार। 'ऐक्ट' बाँट लें ठाठ से; तीले सब श्रखवार ॥ १९॥ दो साँचे, दो काँच के: नैना कीन्हें चारि। कुकर बनि बन्दा फिरै; 'सरविस' बनी बिलारि ॥ १८॥ हम जाना तुम्हरे हिये; धधकै सोहित आगि। कलम-सुई से तुम रहे; पेट गुद्दिया तागि॥१६॥ चाव-भाव हिरदे नही; कविता करे बेहह ।
बृधा 'कबीरा' संप्रहे; 'टलमल' खटमल सब्द ॥ २० ॥
खाली प्याला ले फिरे; नाम धरावे किब ।
'कबिरा' चाहे शेम्पियन; क्या देखे तेरी छिन्ब ॥ २१ ॥
किब-सम्मेलन रात दिन; जाके उद्यम येह ।
कह 'कबीर'ता किबिहं लिख; हमरी परचे देह ॥ २२ ॥
'कबिरा' हँसना दूर करु; रोने से करु प्रीत ।
कसक-वेदना है नहीं, कैसे लिक्खे गीत ॥ २३ ॥

# दिव्य-दोहावली

'रिहमन' श्रव वे किवत कहँ; जिनके श्ररथ गँभीर । पत्रन विच-विच देखियतु; टलमल खटमल कीर ॥ १ ॥ पूत पराये कव करेँ; रिहमन पूरी श्रास । विना श्रापने पत्र के; मिटती कवहुं छपास १ ॥ २ ॥ रिहमन थोरो किर बड़े; लहैं बड़ाई खाट । कौन कहै गहमरी को; उपन्यास सम्राट ॥ ३ ॥ कहु । रहीम कैसे निर्भें; खड़ी पड़ी को संग । याकी मेख समास की; फारित वाको श्रंग ॥ ४ ॥ कप में चाय भराय के, बिस्कुट देहु छुड़ाय । 'रिहमन' लोने श्रधर को; चिह्यतु यही सजाय ॥ ४ ॥

'रहिमन' श्रती न कीजिये; पाय प्रेस-श्रखबार। को जाने, कै सहस, कब; माँगि लेय सरकार ॥ ६॥ 'रहिमन ' मारग प्रेस का; मत मति-हीन मंभाव। भवसागर कोड पार भा; चढ़ि कागद की नाव॥ ७॥ 'रहिमन' लघु कवि ही भले; छिनु-छिनु श्राविह डाक । कविवर सब नकफूसरे; घरहो सुरकत नाक॥ ८॥ कोमल कान्त पदावली; कविता मँह भरि लेय। ज्यों रहीम' श्राटा लगै; त्यों मृदंग सुर देय॥ ६॥ काह पत्रिका दुट पुँजी; नाम छपे से काज। 'रहिमन' भूख बुभाइये; कैसहु मिले श्रनाज ॥ १०॥ कविवर कहँ सब हो लखें; कवि कँह लखें न कीय। जो 'रहीम' कांव कहँ लखै; मैटर कस कम होय॥ ११॥ 'रहिमन' चुप कैसे रहे; जाके रोग छपास। बेहना को कामै यही; श्रोटा करै कपास ॥ १२ ॥ 'रहिमन' यक दिन वे रहे; ' सेख-चिली ' थे सेख। वाय जु ऐसी बह गई; बैठे छाँटत लेख॥ १३॥ भाव-त्र्यरथ समुभ्ते नहीं; छापत छाया छन्द । मानहुँ टेरत विटप चिंदु; मो सम को मित मन्द्॥ १४॥ को 'रहीम' पर द्वार पै; करन भटैती जाय। सम्पति के सब जात हैं; विपति सबिहं लै जाय ॥ २४ ॥

यों 'रहीम ' सुख होत है; छपत देखि निज पत्र। ज्यों गरीब के पून को; पाय राज को छत्र॥ १६॥ 'रहिमन' बिच-बिच लेख के; भले सजायो टलाक्स। जानि परै ढलने लगीं; हिन्दुस्तानी क्काक्स ॥ १७ ॥ लिखि फारे फिरि फिरि लिखे; कहु 'रहीम' केहि काज। जो करि 'तुलसी' अमर भे; सो चाहत कविराज॥ १८॥ 'रिहमन 'चुप हैं बैठिये; लिखे लेख लिख हेर। जब नीके दिन आइहैं; छपत न लगिहै बेर॥१६॥ 'रहिमन 'कोऊ का करै; हड़पहु लेख हजार। जो पति राखन हार है; मैटर छापन हार॥२०॥ जेहि 'रहिम 'रुपया दयो; कहेड यथारथ जीन। ताहि श्रार्टिकिल देन की; रही बात श्रव कौन ॥ २१ ॥ 'रहिमन' कविता निज लिखी; घर ही राखो गोय। फारि फेंकिहैं लोग सब; छापि न देहें कोय। २२॥ पथिक जाहु घर लोटि श्रव; रहहु खाय के सोइ। 'रहिमन' 'कवि'मारग मिलै; का फिरि कारज होइ॥ २३॥ पत्र एडीटर, भांड़, कवि; साहित्यिक लंगर । 'रहिमन' इन्हें संमारिए; बदनामी नहीं दूर ॥ २४ ॥ जौ 'रहीम' रहिहें यही; सब सम्पादक लोग। बढ़ि 'हैजा 'हू ते कबौं; होइहै कविता-रोग ॥ २४ ॥

#### गड़बड़ रामायण

जय गजबद्दन षड्रानन माता। बरसत मेंह देह मोहि छाता॥ वेद बिहित सम्मत सबही का। कारबार बस केवल घी का॥ परहित लागि तजै जो देही। स्वर्ग जाय सो चारि बजे ही।। मात पिता भ्राता हितकारी। ये सब ताड़न के ऋधिकारी !। एकहि धर्म एक अत नेमा। काम छाँड़ि सब जायँ सिनेमा॥ सब कर मत खग-नायक एहा। बसे न अधिक ससुर के गेहा॥ सिव,श्रज,सुक, सनकादिक नारद्। सम्मेलन के रहे 'विशारद'॥ सबकी निन्दा जे जड़ करहीं। कबहुं तड़ातड़ निहचे परहीं॥ नीति निपुन सोइ परम सयाना। नित उठि भंग दूधिया छाना॥ यहि ते श्रधिक धर्म नहिं दूजा। फागुन दान करे खरबूजा।।

समय जानि गुरु श्रायसु पाईं। बाइस्कोप चले दोउ माई॥ विद्या-विनय विवेक बड़ाई। भूलि जाहु जब होय लड़ाई॥ सोइ कवि-कोविद सोइ रन धीरा। बेंचइ धनिया, मिरचा, जीरा॥ नाथ मोहि निज सेवक जानीं। देह मँगाय बरफ कर पानी।। वारिज-लोचन मोचत मिल-मिल घोवत लोटा थारी॥ बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं। लम्बा कुरता श्राधी बांहीं।। कहेउ कृपालु भानु-कुल नाथा। कपड़ा नापि देहु दस हाथा।। जाति-पांति धन धरम बड़ाई। भूमि खोदिके देहु गड़ाई॥ यहि विधि मुनिवर भवन दिखाये। पाँच-सात फिरि लेख लिखाये।। सुनहु देव रघुवीर फ़ुपाला। होइय श्रव कछु गड़वड़ भाला।। श्रस कहि चरन परेउ श्रकुलाई। नाथ निकासह दियासलाई॥

#### मधुशाला

पटक चायका प्याला जब से पीली थी ठएढी हाला। मन में श्राया उसी समय से कभी लिखुंगा मधुशाला ॥ माड़ लेकर साफ करेगा ग्वाला मकड़ी का जाला। कम्पोजीटर टाइप से कम्पोज करेंगे मधुशाला।। छुट्टी में भी नहीं लगेगा कभी प्रेस में श्रब ताला। दो दो फर्मे छुपा करेगी यही हमारी मधुशाला॥ जिस दिन कोरे कागज उत्पर छप जायेगा कुछ काला। सब को चौपट कर देगी बस उसी दिवस यह मधुशाला ॥ बीच सङ्क पर सुन न पड़ेगा दो पैसा गड़बड़ भाला। हाकर चाकर मौज करेंगे इसीलिये यह मधुशाला।। टामकार में चढ़ी मिलेगी अगर कहीं कोई बाला। श्राते नीचे देख . इंड्रेगी उसे हमारी मधुशाला।। पिएडत, पएडे श्रौर पुरोहित व्यर्थ जपैंगे क्यों माला । श्रगर बतायी किसी दोस्त ने उन्हें हमारी मधुशाला। प्रस्तकालयों के भीतर भी रोब जमेगा अब आला। श्रलमारी में रखी मिलेगी चौबिस घएटे मधुशाला॥ दीन किसानों की खेती को नष्ट करेगा जब पाला। सब को रोटी दे आयेगी यही हमारी मधुशाला।। कभी पिता जी अगर कहेंगे अन्न नहीं घर में लाला। हाथ पकड़ कुर ले जाऊँगा जहाँ हमारी मधुशाला।। जब हाला में डुबा डुबा कर जायेगा शीशा ढाला। टाइप टाइप में थिएकेगी यही हमारी मधुशाला॥

## भाभी-महिमा

श्री 'चेश्रर' के सामुहे, 'टेबुल' सुखद लगाय। श्राज भाभी-कथा, सुनहु सन्त चितलाय।। धन्य ससुर जिन भाई च्याहा। धन्य घरी जब भयउ उछाहा॥ धन्य धन्य साले हितकारी। धन्य सरहजें परम पियारी॥ धन्य गेह जहँ भाभी रहही। धन्य देह जेहि भाभी चहही॥ धन्य पुरुष श्रापन बड़ भाई। जासु कृपा भाभी घर श्राई॥ धन्य भतीजी, धन्य भतीजा। जिनके सामा के हम जीजा।। धन्य सकल भाभी के जेवर। सोभा निरिष सर्के निहं देवर ॥ धन्य-धन्य भाभी की साड़ी। धोये कबहुं न निकरे माड़ी।। धनि, 'पिन-इस्नो-पोनेड' ते सब । भाभी जिनहिं लगावै जबतव॥

दर्पन-कंघी-पाउडर, सकल नस्तु उत्पन्नि । भाभी के हित श्रावही, बार-बार धनि-धन्नि ॥ श्रीरहु सुनहु सन्त-जन जेते। श्रागे श्रधिक हवाला देते।। भाभी सब्द सुना नहिं काना। स्रवन पुराने सूप समाना॥ नयनन भाभी दरस न कीन्हा। लोचन दोड खोड जनु दीन्हा।। ते सिर कटु तुम्बर सम त्ला॥ जे न नमत भाभी-पद् मूला।। जो न करहि भाभी गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥ कुलिश कठोर निठुर सोइ छाती। भाभी वचन न सुनि हरसाती।। श्रीर कहाँतक करों बड़ाई। यौरुप महँ छिड़ि गई लड़ाई॥ तेहिते यनना जानहु नीके। भाभी बिन पकवानहं फीके॥

भले-बुरे सब सन्त-जन, सुनहु खोलि के कान । भाभी-महिमा-हित कक्षू, खोजहु एक पुरान ॥

> चारि वेद पर पढ़ा न कोई। तब सब चरचा निसफल होई॥ यहिते कछु इतिहासइ भाखों। इबति इज्जति श्रापनि राखों॥

घर सुघरहिं भल घरनी पाई। खर सुघरहिं दस डण्डा खाई॥ सठ सुघरहिं सत्संगति पाई। मठ सुघरहिं जब घुसहिं लुगाई॥ यहि विधि निहचै जानो भाई। देवर सुघरहिं भाभी पाई॥ जीवनलाभ लखन कस पावा। भाभी के संग विपिन मँमावा॥ भरत रहे जैसे के तैसे। पढ़ि रामायण देखहु कैसे १॥ श्रिधक कहाँ लग कहाँ बखानी। मुंहमा भरि-भरि श्रावत पानी॥

तेहिते या संचेप महँ, विस्तृत करौ विचार । देवर-भाभी प्रेम का, जग महँ करौ प्रचार ॥

प्रात धूप जब स्रावै थोरी।
भाभी सों किहयो कर जोरी।।
जय-जय-जय निज पिता किशोरी।
जय भाई-मुख-चन्द चकोरी॥
मोर मनोरथ जानहु नीके।
बसहु हिये मोरेहु जस पी के॥
जिन के स्रस मित सहज न धाई।
तिनके धरिंगै गठिया-बाई॥

यहि सन जो चाहहु कल्याना।
सुजस सुमित सुभगित सुखनाना॥
तो समुमहु भाभी सुख-दानी।
गहहु तिजोरी-चाभी जानी।।
कवि-कोविद गाविह श्रस नीती।
किल महँ तारे भाभी-प्रीती॥
बाकी सब श्राडम्बर जानी।
पूड़ी देखि न सत्त् सानी।।
स्रोतह जेहिका सन्त-जन, देहें खीस निपोरि।।

जे भाभी सन इरपा करहीं।
तिन के पुन्नि बैल नित चरहीं॥
षवा सो लुनिय लहिय सो दीन्हा।
यह तो किव तुलसी लिखि लीन्हा॥
पै जो सज्जन गुनिहें मन महाँ।
सूठी अब 'चालिस 'के सन महाँ॥
तेहिते सब कहाँ गोली मारो।
सेवा भाभी की चित धारो॥
जब-जब पूजा हृदय हिलोरै।
बाढ़े भिक्त देवतन श्रोरै॥
तब-तब भाभी का किर ध्याना।
हृदयकेर भेटहु श्राज्ञाना॥

श्रविस प्राप्त होइहैं चारित फल। सेव-सन्तरा — कडू — कटहल ॥ सोइ पण्डित सोइ पारखी, सोई सन्त सुजान। भाभी केरे प्रेम-हित, करहि जान कुरबान॥

#### गृहर्थ-गान

लो, नहीं मानतीं, तो सुन लौ, में भी गाता हूँ गान प्रिये। तुम हरा लहलहा खेत श्रीर, में ऊसर-सा मैदान प्रिये॥ तुम इन्द्र लोक की परी कहाँ, मैं निपट गँवार किसान प्रिये। तुम फार्ट क्लालिटी सिल्क श्रीर, मैं मोटा खहर थान प्रिये।। तुम सिद्ध-हस्त का श्रत्रलेख मैं, रालत लिखा मजमून प्रिये। तुम कला-पूर्ण दृष्टव्य चित्र, में हंसने का कार्टून प्रिये॥ तुम सखी देश इँगलैंग्ड श्रीर, में दुखिया हिन्दुस्तान प्रिये। तुम सजा हुआ रायल होटल, में देहाती दूकान प्रिये॥

बस श्रधिक बहस श्रब कौन करे, तुम गेहूँ तो मैं धान प्रिये। तुम बृजभाषा का मधुर भजन, मैं नारस 'टलमल गान' प्रिये॥

# मुभे मालूम न था

बबुद्धई जिन्नत का मजा, कुछ मुक्ते मालूम न था। कीन सी शे हैं सिनेमा, मुक्ते मालूम न था। दरे हाउस पे खड़ी, भीड़ को सुनते पाया। कीन गाता था, मगर, यह मुक्ते मालूम न था॥ कानों में विलाशक पड़ी, हर गुट्ट की कानाफूसी। बिक गया 'चवन्नी-टिकट', यह मुक्ते मालूम न था॥ घएटी के बजते तो सभी, बत्तियाँ बुक्तते देखी। हाल अँघेरे का मगर, कुछ मुक्ते मालूम न था॥ गाता था कोई श्रौर मगर, काट के बोला खटमल। 'श्राप् श्रायेंगे सिनेमा, मुक्ते मालूम न था॥

# कहीं न कहीं

घर में बन में यदि ईरवर है, हम पाप करेंगे कही न कहीं। धन बाप का हाथ लगा कुछ भी, हम साफ करेंगे कहीं न कहीं॥